# वृहत् पूजा-संग्रह

खब्देशिका विक्य-प्रेम प्रचारिका, जैन को किला, प्रगतिनी श्री विचक्षणश्रोजी महाराज साहब

> प्रकाशक ज्ञानचन्द लूनावत १५ए, छक्षमीनारायण मुखर्जी रोड, कळकत्ता-ई

पुस्तक प्राप्ति-स्थानः
(१) पुण्य स्वर्ण ज्ञानपीठ
विचक्षण भवन
कुन्दीगर भेक का रास्ता जोहरी बाजार
जयपुर-३ (राजस्थान)

मृल्य ६ रूपये

सुद्रकः रता त्रिन्टर्म २ मी, इसाम वयस हेन प्रकास-र्र

## अनुक्रमणिका

| (१) स्नात्रपूजा विधि                | ٤                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| (२) स्नात्र पूजा                    | —श्रीमद्देवचन्द्रजी ८                    |  |  |  |  |
| (३) अप्टप्रकारी पूजा                | —श्रीमद्देवचन्द्रजी २६                   |  |  |  |  |
| (४) नवपद वडी पूजा                   | —श्रीमद् यशोविजयजी देवचन्द्रजी           |  |  |  |  |
|                                     | ज्ञानविगरस्रिजी लालचन्द्रजी ३६           |  |  |  |  |
| (k) सतरहभेदी पूजा                   | —डवाध्याय श्री साधुक्तीर्तंजीगणि 🤒       |  |  |  |  |
| (६) पंचपरमेष्ठी पूजा                | —रपाध्याय श्री सुगुगचन्द्रजी ६०          |  |  |  |  |
| (७) वीस स्थानक पूजा                 | -श्री जिनहंर्पसूरिजी १०६                 |  |  |  |  |
| (८) पंचक्क्याणक <b>प्</b> जा        | —उपाध्याय श्री वालचन्द्रजी १४४           |  |  |  |  |
| (६) पंच ज्ञान पूजा                  | —दवान्यायं श्री सुगुणचन्द्रजी १६७        |  |  |  |  |
| (१०) झृषि मण्डल पूजा                | —ेंडपाध्याय श्री शिवचन्द्रजी १७७         |  |  |  |  |
| (११) बारह व्रत पूजा                 | —पहित श्री कपूरचन्दजी २०३                |  |  |  |  |
| (१२) श्री धादीश्वर पंच              | <b>क्टल्याणक पू</b> जा                   |  |  |  |  |
|                                     | <b>—</b> श्री विजयवहभस् <b>रिजी २३</b> २ |  |  |  |  |
| (१३) श्री शांतिनाथ पंच कल्याणक पूजा |                                          |  |  |  |  |
|                                     | <b>—श्री विजयवहाभसूरिजी २</b> ४४         |  |  |  |  |
| (१४) गिरनारतीर्थ पूजा               | —श्री जिनकृपाचन्द्रसूरिजी ३० <b>५</b>    |  |  |  |  |
| (१४) श्री पार्श्वनाथ पंच            | कल्याणक पूजा                             |  |  |  |  |

-द्याच्याय श्री कवीन्द्रसागरजी ३१७

# (ख)

| (१६) श्री महावीर स्वामी | पूजा                |                |     |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----|
|                         | —डवाध्याय श्री      | कवीन्द्रसागरजी | ३३७ |
| (१७) रस्तत्रय पूजा      | — चपाध्याय श्री     | कवीन्द्रसागरजी | ३१४ |
| (१८) चौसठ प्रकारी पूजा  | विधि                |                |     |
|                         | - उपाध्याय श्री     | कवीन्द्रसागरजी | ३७१ |
| (१६) ज्ञानावरणीय कर्म   | निवारण <b>पू</b> जा |                |     |
|                         | — उपाध्याय श्री     | कवीन्द्रसागरजी | ३७३ |
| (२०) दर्शनावरणीय कर्म   | निवारण पूजा         | "              | 308 |
| (२१) वेदनीय कर्म निवास  | ण पूजा              | 11             | ४०२ |
| (२२) मोहनीय कर्म निव    | ारण पूजा            | **             | ४१५ |
| (२३) आयुष्य कर्म निवा   | रण पूजा             | 25             | ४२६ |
| (२४) नाम कर्म गिवारण    | पूजा                | *,             | ४४३ |
| (२४) गोत्र कर्म निवारण  | पूजा                | "              | ४४७ |
| (२६) अन्तराय कर्म निव   | गरण पूजा            | 21             | ४६८ |
|                         |                     |                |     |

#### प्रस्तावना

जैनागमों में निक्षेपा सत्य माना गया है और इसी कारण स्यापना निक्षेपा की सत्यता स्वीकार करते हुए जिनश्रतिमा के समक्ष घूप खेने के 'घूव दाउणं जिनवराणं' शास्त्र पाठ द्वारा' जिन प्रतिमा जिन सारती होना स्वयं सिद्ध है। जैनागमों मे स्थान-स्थान पर जिन प्रतिमा को अनाहिकाल से शास्त्रत माना गया है और उसकी पूजन पद्धति भी देवों में, मनुष्यों में प्रचलित होने के प्रमाण शास्त्र सम्मत हैं। शाश्वत-अशाश्वत तीर्यों का वन्दन यूजन शास्त्र विहित है। चतुर्विधसंघ को जिन प्रतिमा के वंदन-पूजन की स्पष्ट आज्ञा ही नहीं अपित साधु लोगों के लिए जिनवद्नार्थ मंदिरों में जाना श्रनिवार्य है और न जाने पर महानिशीयसूत्र मे दण्डनीय माना है। हाँ साधु के लिए सावदा योग का स्याग होने से वह केवल भाव पूजा का अधिकारी है और श्रावत सागारधर्मी होने से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का पूजन करने की उसे उन्मुक्त आहा है। वर्च मान में महाविदेह में फेवली अवस्था में विचरने वाले भगवान श्री देवचन्द्रजी महाराज ने जिन पूजा और शावकों के मक्तिभाव की स्पष्ट अनुमोदना की है।

मूल जैनागमों में अप्टबकारी-सतरह प्रकारी छादि पृजाओं का विधान है और इसी पुष्टावलम्बन से रायण छादि ने तीर्य- कर नाम कर्म छपार्जन किया है। जिन प्रतिमा के अवलम्बन को अस्त्रीकार करने वाला सम्यक्त्वी नहीं हो सकता और उसे तीन कालमें भी आतम दर्शनकी सम्पूर्णता-मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों में सम्यक् ज्ञान क्रिया से मोध्र वतलाया है। शुष्क ज्ञानी और क्रिया जड़ दोनों को ही पोक्ष मार्ग से दूर माना गया है। जिनेश्वरदेव से सिक्त के तार जोड़ना अवश्य कर्तन्य है, विभक्त रहते से मोक्ष सार्ग असम्भव है। अतः भव्यात्माओं को जिन भक्ति मार्ग के सुगम पथारुढ होने के लिए आगमों में पूजा विधि वतलाई है। आगम काल में प्राकृत भाषा का प्रचलन था अतः संस्कृत प्राकृत में पूजा पाठ प्रचलित थे। अपभ्रंश भाषा युग में इस भाषा में निर्माण हुआ है इघर चार-पाँच शताव्दी से हिन्दी गुजराती राजस्थानी लादि लोक भाषा में प्रचुरता से एतिष्ठषयक पूजा साहित्य का निर्माण हुआ। इन पूजाओं में तत्वज्ञान इतिहास आचार संहिता और जिनेन्द्र भक्ति सम्पूर्ण रुपेण आ<sup>प</sup>लावित है। शुष्क तत्वज्ञान आकलन करना दुरुह है, सूखे चावल अग्नि-ताप से द्ग्य हो जाएँ गे पर भक्तिजल मिश्रित करने पर सिद्ध होंगे तभी तो श्रीमद्देवचन्द्रजी ने 'कलश पानी मिसे भक्तिजल सींबता" वाक्यों हारा भक्ति साव प्रवण पूजोपचार निर्द्धि किया है।

विगत चार सौ वर्षों से विद्वानों ने छोकभाषा में विविध संगीतलय युक्त राग-रागनियों में व देशी ढाछों में पूजा साहित्य का निर्माण करना पारंभ किया। ड॰ साधुकीर्तिजी की संतरह भेदी पूजा और ७० यहो विजयजो देवचन्द्रजी और हानविमल सूरिजो छत संयुक्त नवपद पूजा जैन समाज मे विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। गन हो शताब्दियों मे शिवचन्द्रोपाध्याय, चारित्र-मंदी, अमरिसिन्धुर, ज्ञानसार, सुमितमडन, कपूरचन्द्र, श्रीजिनहर्ष सूरि, जिनकुमाचन्द्रसूरि, हरिसागरसूरि, कवीन्द्रसागरसुरि आदि अनेक विद्वान कवियों ने खरतरगच्छ मे लगभग ६० पूजाएँ निर्माण कर पूजा साहित्य का मण्डार भरने के साथ-साथ भक्त जनता का बडा उपकार किया है। इन्हें अर्थ विचारणा पूर्वक गाने वाला व्यक्ति भक्ति रसपूर्ण संगीतहा यनने के साथ-साथ जैन तत्वज्ञान, इतिहाम और विधि-विधान मे भी प्रवृद्ध निष्णात हो सकता है।

प्रस्तुत बृहत् पूना समह विश्वमेव प्रवारिका, जैन को किला, प्रवर्तिनी श्री विवस्णश्रीजी महाराज के वरदेश से प्रकाशिन हो रही है। इसमे प्रचिल्न अनेक पूनाओं के साथ-साथ परम पूज्य श्रीमद्कशीन्द्रसागरस्रिजी कृत ११ पूनाएँ जो आचार्य पद से पूर्व निर्मित है, संगृहीत है एवं श्रीमद्विजय उसस्रिजी महाराज कृत कतिवय प्रचिल्त पूनाएँ देकर प्रन्थ के महस्व में अभिवृद्धि की गई है। आशा है इन पूजाओं के उपयोग से जैन संघ अधिकाधिक लामानिकत होगा।

—भॅवरलाल नाहटा

# इवर्तिनीरतन श्री विचक्षणश्रीजी महाराज

रत्नगर्भा वसुन्धरा वाली उक्ति को चिरतार्थ करते हुए आक से लगभग ६८ वर्ष पूर्व अमरावती (महाराष्ट्र) में आपाढ वदी एकम सं०१६६६ को, मृथा कुल में, पिता श्री मिश्रीमल्जी व माता ह्पादेवी की कुश्री से दाखीबाई का जन्म हुआ। पिता व माता के नाम के अनुरूप गुण को धारण करती हुई अर्थात् मिश्री सी मीठी तथा रूपावाई नाम सहश रूपवती वाला को देख माता ने इनका नाम दाखोबाई रखा। इन्हें देख कोई सहज ही इनके उच्च जीवन की कल्पना कर सकता था, पर यह दीपक विश्व का आलोक वन जायेगा, ऐसा तो किसी की कल्पना में भी न आया होगा।

विरादशक्ति सम्पन्न यह देवी भारत माँ को गौरवान्वित बना हजारों की श्रद्धा सम्पादित करती हुई इतिहास की अविछिन्न शृंखला में कड़ी वन स्वयं भी जुड़ जायेगी, जिसको सिदयों तक सुरक्षित रखने में इतिहास भी सावधान रहेगा, ऐसा कितने विचारा होगा।

दाखी बाई ने नव वर्ष की अहप आयु में माता रूपा देवी के साथ खरतर गच्छ में पूर सुखसागर जी मर सार के समुदाय में पूर प्रश्री पुरुवश्रीजी मर सार की शिष्या बनी एवं श्री जतन श्रीजी मर सार से पीपाड राजस्थान मूल वतन में श्रनेक प्रकार के विरोधी वातावरण को शान्त बना दीक्षा प्रहण की। उस समय इनकी दीक्षा का सर्वाधिक श्रेय मिला इनकी जननी रूपादेवी की। प्राणप्रिय पोतीकी दीक्षासे दादाजीके मोह को ठेस लगी। जिसकी लिभन्यक्ति दीक्षा जुळ्न में प्रत्यक्ष प्रकट हो गयी, मोह मृढ दादाजी ने पोती को घोड़े पर से उतार लिया, जन समृह में हल्चल मच गयी पर आप न रोई, न चिल्लाई, न अन्य कोई प्रतिक्रिया की, अपितु शान्त माब से उत्तर कर दादाजी के साथ हो ली और किर अपने घेर्य से उन्हें समकाया जो उनकी सममन्-दारी गंमीरता व विचक्षण वृद्धि का परिचायक है।

दीक्षा से पूर्व अन्य घटनाओं से इनके अदम्य उरताह शान्त गंभीरता व घेर्च का दर्शन हमे स्वान-स्वान पर होता है। दीक्षा से पूर्व आपको दादाजी ने जिन दर्शन ६ चित रन्या तो भी आपने अपनी वाल सुल्म चेल्टा का परिचय न देते हुए शान्ति से अन्तः पानी के विना समय व्यतीन किया और अपना ट्रट संक्लप बताते हुए कहा कि जिन दर्शन करने पर ही में कुछ हुँ गो।

दीक्षा के सदर्भ मे — जब वन्हें न्यायाधीश के पास ले आया गया तो वन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए वन्हें धमकाया, बन्दुक दिखाते हुए मृत्यु-भय बताया। आपमे निहित टैंबिक शक्ति बोल वजी एक दिन मभी को मरना है, मरने से क्या हर? प्रभावित हो न्यायाधीश ने कहा ये वाला किसी की बहकायी हुई दीक्षा नहीं ले रही यह तो वास्तव में इम जीवन के अनुरूप हो लग रही है। दीक्षा के पश्चात् आपका नाम साध्वी विचल्लाशीजी रखां गया। अपने गुरुवर्या श्री के अनुशासन में अपनी सरलता, नम्नता विनय-शीलता, वाणीमाधुर्य आदि विशिष्ट गुणों से सभी को प्रभावित किया। इनके गुण सभी को आकर्षित करने लगे। कुशाप्रवृद्धि परिश्रम का योग सणि-कांचन संयोग चना जिससे वर्षों में प्रहण करने योग्य-योग्यता कुछ समय में ही विकस्तित हो गई। गुरणीजी के स्वर्गवास पश्चात् उन्नीस वर्ष की अल्यायु में ही स्वतन्त्र विचरण करने का योग चना। उस समय अपने उत्तर-दायित्व का बोम बहुत ही सफछतापूर्वक वहन किया जिसमें न शविवेक एवं न अहं।

महाराजश्री के विकसित व्यक्तिस्व का प्रभाव सम्पर्क में आने वालों को आकिषत करने लगा, प्रवचन शैली, वाणी व्यवहार सभी में साधुता की अभिव्यक्ति होने लगी तब से लेकर आपने जिन हासन की सेवा में जिन वाणी के प्रचार हारा अनेक प्रान्तों में विहार कर जिन मंदिरों का निर्माण, जीणोंद्धार, प्रतिष्ठा, मंडलों की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना की, अन्य कई कुरीतियों को आपने डखाड़ा। आपकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि विखरी हुई शक्तियाँ जुड़ गई विखरे घर संगठित हो गये। आपको कई पदिवयाँ समाज ने प्रदान की जैसे व्याख्यान-भारती, विश्व-प्रेम प्रचारिका, समन्वय-साधिका आदि के साथ आप प्रवर्तिनी पर से अलंकत थी।

आपके इस अनूठे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक कन्याओं

ने अपना जीवन आपको समर्पित किया। शिष्या संख्या ४० तक पहुँच गयी। जो अपनी प्रतिमा। व्यक्तिस आदि से जन मानस को रोशनी दे रही हैं।

छाप श्री का विहार क्षेत्र काफी विस्तृत रहा। काघे भारतवर्ष से भी अधिक भाग का आपने श्रमण किया। राजस्यानः गुजरातः खोराष्ट्रः पाछीतानाः महाराष्ट्रः मद्रासः हैदरावाद् आंध्रप्रदेशः दक्षिण प्रान्तः रायपुरः मध्य प्रदेशः, दिवलीः जयपुर और भी अन्य कई स्थानों में आपने अपने कोक्छि कंठ से मुख्य वने लोगोंको घर्मशिक्षा देकर सन्मार्ग पर चलना सिद्धायाः किनने ही पय भूलों को मार्ग बताया। आस्मोन्युची होते हुए आपने पर कल्याण किया। दीपक की भीति जलकर प्रकाश देना ही जाना।

४१ वर्ष की छम्बी संयम साधना के साय आपने जो अमृत धुट्टी छोगों को दी वह जिहा या छेरानी का नहीं अपितु अनुभव का विषय है। हम मबने देशा कैंसर जैसी महाज्याधि में भी कैंसी समाधि थी। फैंमर जिसका नाम अवण करने मात्र से ज्यक्ति धनरा जाता है, आपने उसका कोई इछाज नहीं करवाया। हर जिहा आपकी समता च सहनशीछता की गुगगानं कर रही थी। सत की जरुरत समाज को रहती है, उसका हर अवय पथ धतछाने बाछा होता है पर आपको इस नश्चर देह से कोई मोह नहीं था अत इछाज के छिए सर्टब मना किया। यदृती हुई गोठ की वेदना आपके मन की शान्ति को भंग करने में समर्थ न हुई। वही प्रसन्न मुद्रा, व्याख्यान का चलना क्रम, क्षणभर भी आराम का नाम नहीं, द्शेकगण वास्तव में देखकर आश्वर्य में हुब जाते थे जब वे देखते कि समता मूर्ति के मुखार्बिन्द से अमृत स्रोत भर रहा है।

लगभग ढाई-तीन महीने हुए जब इस उप्र दाह ने अपना ह्य डगला, गाँठ में से पानी, घीरे-घीरे वह खून के रूप में प्रवाहित होने लगा, दिन में ३-४ बार खून आना, पर आपकी वहीं सहज मुद्रा। सभी घवड़ा जाते, हलवल मच जाती पर वह शांत-मूर्ति वास्तव में मूर्ति के समान ही बैठी रहती और हलचल मचाने वालों को कहती हलचल किस वात की। जो होने का कार्य है वह हो रहा है। परेशानी किसलिए श खून में लथपथ होने पर पाव-आधाकिलो खून के वहने पर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं उस समय भी कोई पूछता तो हैंसते चेहरे से जबाब मिलता सदा आनन्द। देह का कार्य देह में हो रहा है, आत्मा में तो आवन्द है और यही चाहिए। कोई इस विषय की चर्चा करना चाहता तो एक-हो शब्द में उसका जबाब दे पुनः उपदेश में लग जाते। धन्य है ऐसे संत, धन्य थी उनकी साधना।

वास्तव में वे इस व्याधि में जीत गई थी जैसा एक बार के प्रसंगवश बोली थी, 'में जीत गई' वास्तव में कर्म शत्रु से संमाम में विजय प्राप्त कर ली। घन्य है, ऐसी अद्भुत शक्ति सम्पन्न साधना-पथ की महान् साधका को कोटि-कोटि नमन्।

### शासन प्रभाविका जैन कोकिला प्रवर्तिनी श्री विचक्षणश्रीजी महाराज



# आर्या श्रो पुष्पाश्रीजी महाराज

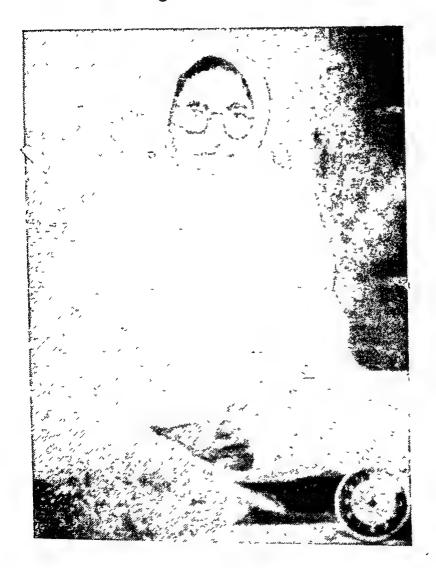

सं २०३७ वैसाल शुक्ला ४ ता १८ मप्रेल १६८० की

आपका समाधिवृर्वेक स्वर्ग गमन जयपुर मे हो गया। जिसकी स्वना देळीफोन एवं तार हारा प्राप्त होते ही पूरे जैन समाज में शोक छा गया। हजारों की संख्या मे दूसरे स्थानों से मक्तजन आपके अन्तिम संस्कार के लिये जयपुर पहुँचे। अन्तिम संस्कार के समय आंखों मे आंसू लिए १४-२० हजार व्यक्ति इक्हें हुए। पूरे भारत के विभिन्न शहरों व गांवों मे अद्धांजिल समाएँ हुई। अनेकों स्थानों में आपश्री की पुण्य स्पृति में अहाई महोसस म

प्रवर्तिनीजी भ्री विक्षणश्रीजी जैन समाज के टिये ज्योति थे, प्रकारा थे, प्रेरणा थे। उनकी जैन शासन सेवा को कभी मुखाया नहीं जा सकता।

पूजाएँ हुई।

# आयिभी पुष्पाश्रीजी महाराज

होक में कई आत्माएँ हाखों योनियों में भ्रमण करते हुए क्रिसिक विकास करके इस अमृल्य मानव देह को प्राप्त करती हैं। हे कि मानव देह पाकर आत्मा पिछ्ठे कच्टों को भूलकर भोग विलास के हारा जो भी कर्मजाल उसने पूर्वजन्मों में भोगा है उसे ही पुनः शुरु कर देती हैं। इछ ही ऐसी पावन पुन्यात्माएँ होती है जो सजग सावधान होकर वैराग्य भावना से इस मानव देह रूपी पुद्गल की सहायता से अपने शेष कमों को नष्ट कर मुक्ति पद की खोर अपसर होती है।

ऐसी ही एक सचेतन आत्मा ने वकील मोहनलाल हीमचन्द के किनिष्ठ पुत्र रितलाल भाई की धर्मपत्नी चम्पा बहन की कुक्षि में मानव देह धारण कर वैसाख सुदी सप्तमी वि॰ स॰ १६८४ को बड़ौदा (गुजरात) के निकटवर्ती पादरा प्राम में पदार्पन किया। नाम शान्ता बहन रखा गया। जो अपने नाम के अनुकूल बचपन से ही पूर्वार्जित पुण्यों के फल से शान्त प्रकृति की थी। बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पलती हुई आपको इस असार संसार में किच नहीं थी। आपकी बड़ी वहन जिनका नाम विद्या बहन था, सं॰ १६६६ में खरतरगच्छाधिपित सुखसागरजी म॰ सा॰ के समुदाय में पू॰ प्रवर्तिनी विचक्षणश्रीजी म॰ सा॰ के पास दीक्षित हुई। आप इसी समय से पूर्ण घराग्य भावना से रहने छ्गी व एक वर्ष तक साघना पय का अनुभव करके सं० १६६६ में दिही नगर में माघ वदी सप्तमी को प॰ पू॰ जतनश्रीजी म॰ सा॰ के कर-कमर्छों से दीक्षा छी। दीक्षित करके परम पूष्ट्या धानुपम श्रीजी म॰ सा॰ की शिष्या पुष्पा धी जी नाम रसा गया।

दीक्षा प्रहण करने के बाद आपका पहला चातुर्मास कुंमतु ( गेलावटी ) नगर में प॰ पू॰ विचल्लाशीजी म॰ सा॰ के साथ हुआ। वहाँ पहुले चातुर्मास में ही आप काफी अस्वस्य रहे। आपको सप्रहणी नामक न्याधि से कप्ट चठाना पहा। सुंमनु में ही द्वितीय चातुर्मास में आपने मासक्षमण तप किया। फिर वहाँ से पू॰ विचळणबीजी म॰ सा॰ के उपचार हेतु आप उनके साथ फ्तहपुर नगर पचारी। पु॰ विचक्षण श्री जी म॰ सा॰ के स्वास्थ्य राम के परचात आप बीकानेर नगर में सेठ मैस्दानजी कोठारी हारा नीर्यष्टर महाबीरके मन्दिर के प्रविष्टा महोत्सव व छोटी बाई ( विजयेन्द्रश्रीजी ) के दीक्षा अवसर पर पूर्व विचक्षणश्रीजी के साय बीकानेर नगर पघारे । यहाँ आपने पू॰ दयाश्रीजी म॰ सा॰ की वैयावच्च की। बीकानेर नगर में छापको पुन संप्रहणी रोग हो गया। स्वास्थ्य लाभ के पश्चात छाप पृ॰ जतनश्रीजी म॰ सा॰ की सेवा हेत् श्री विनीताश्रीजी के माथ दिशी पघारे। मं २ २००४ में हिंही चातुर्मास में आपने पुनः मामक्षमण तप किया। बढाँ से पू॰ इयाध्रीजी म॰ सा॰ की सेवा हेतु छाप फिर मीकानेर पवारे। रास्ते में व्यावर नगर में ही श्री हरि सागरसूरीश्वरजी म॰ सा॰ के कर कमलों से आपकी वड़ी दीक्षा सम्पन्त हुई।

खापने बीकानेर नगर में प्रवेश किया अब से लेकर स्वर्गवास तक (२७) सत्ताईस वर्षों में, पू० द्याश्रीजी म० ना०, कंचन श्री जो म० सा० शान्तिश्रीजी म० सा०, पिवत्रश्रीजी म० सा० व मिहमाश्रीजी म० सा० आदि अनेक साध्वियों की तिमल मन से आपने निरन्तर सेवा की। यहाँ २७ वर्ष रहने पर भी किसी के अपिय नहीं वने ये कारण कि आपका व्यवहार बड़ा मधुर व स्वसाव मिलनतार था। आपको प्रतिवर्ष सभी पानीमरा, कभी मोतीकरा हो जाता था। पिछले काफी समय से बुखार व रक्तवाप की घीमारो से भी आप पीड़ित रहे। फिर भी आपने कभी अपनी सेवा के लिए किसी को कट नहीं दिया।

स्वर्गवास के दिन २६-४-७१ को सुबह आप का रक्तवाप २१० था। अतः विनीताश्रीजी, जो अभी वीकानेर नगर में हुई तीन दीक्षाओं के अवसर पर साध्वी श्री कमलाश्रीजी मण्य सुरंजनाश्रीजी मण्को साथ लेकर पधारी थी (यह गृहस्य जीवन में आपकी वहन थीं) इन्होंने आपको चिकित्सा कराने की सलाह दो लेकिन आपश्री ने साफ मना कर दिया कि मैं अंग्रे जी दबाई नहीं लेती। निरन्तर व्याधि होने पर भी कभी उफ तक नहीं की। उसी दिन रात्रि को जब आपके पास कमलाश्री जी मण्साण सोयी हुई थीं उन्होंने है। बजे तेज-तेज श्वांस सुनकर आपको पुकारा, लेकिन वापस जवाव न मिलने पर जब उठ कर

खून निकलने लगा - इस स्थिति से घवराकर श्रावकों को सूचना दी गई। उन्होंने रात मे १२ वजे हा० को बुख्वाया। लेकिन हा० साहर असफर रहे क्योंकि आपको हेम्रेज हो गया था। आगा निराशा में परिणत होने पर पू॰ सुरेन्द्रश्रीजी म॰ सा॰ व पू॰ विनीताश्रीजी में सार ने संयारा भवचरिम प्रत्याख्यान करा दिए और नवकार मंत्र सुनाते रहे। नवकार मत्र सुनते-सुनते आपने ३- ४ मिनट पर समाघि पूर्वक नश्वर देह स्याग दी पण्डित

मरन हन्ना। रेल दादावाडी के पास वैसाय कृष्ण हिनीया ता० २७-४-७५ रविवार को इस नश्वर देह को चन्दन की चिता

में रता गया व दाह संस्कार किया।

भनमय ही यह श्यामः तप य साधना की भन्य भारमा इस लोक से विदा लेकर धन्दश्य लोक में प्रविग्ट हो गई। लेकिन उनकी सर्भि प्रवी तक जैन शासन को सुर्भित करती रहेगी।

---पद्वयशाश्री

—पूर्णयशाश्री

सागरसूरीश्वरजी म॰ सा॰ के कर कमलों से आपकी वड़ी दीक्षा सम्पन्त हुई।

खापने बीकानेर नगर में प्रवेश किया अब से लेकर स्वर्गवास तक (२७) सत्ताईस वर्षों में, पू० द्याश्रीजी म० मा०, कंवन श्री जो म० सा० शान्तिश्रीजी म० सा०, पिवत्रश्रीजी म० सा० व महिमाश्रीजी म० सा० आदि अनेक साच्चियों की तिमंख मन से आपने निरन्तर सेवा की। यहाँ २७ वर्ष रहने पर भी किसी के अप्रिय नहीं वने थे कार्ग कि आपका व्यवहार बड़ा मधुर व स्वभाव मिळनतार था। आपको प्रतिवर्ष कभी पानीकरा, कभी मोतीकरा हो जाता था। पिछ्ळे काफी समय से बुखार व रक्तवाप की बीमारी से भी आप पीड़ित रहे। फिर श्री आपने कभी अपनी सेवा के लिए किसी को कब्द नहीं दिया।

स्वर्गवास के दिन २६-४-७५ को सुबह आप का रक्तवाप २१० था। अतः विनीताश्रीजी, जो अभी वीकानेर नगर में हुई तीन दीक्षाओं के अवसर पर साध्वी श्री कमलाश्रीजी म०, सुरंजनाश्रीजी म० को साथ लेकर पधारी थी (यह गृहस्थ जीवन में आपकी वहन थीं) इन्होंने आपको चिकित्सा कराने की सलाह दो लेकिन आपश्री ने साफ मना कर दिया कि मैं अंग्रेजी द्वाई नहीं लेती। निरन्तर व्याधि होने पर भी कभी उफ तक नहीं की। उसी दिन रात्रि को जब आपके पास कमलाश्री जी म० सा॰ सोयी हुई थीं उन्होंने है। बजे तेज-तेज श्वांस सुनकर आपको पुकारा, लेकिन वापस जवाव न मिलने पर जब इठ कर देया तो आप वमन किए हुए छेटी थी। फिर नाक य मुँह से खून निकलने छा। इस स्थित से घवराकर ब्रावकों को सूचना दी गई। वन्होंने रात मे १२ वजे डा॰ को छुछराया। छेकिन डा॰ साहर ब्रावकों को सूचना साहर ब्रावक रहे क्योंकि आपको हेम्रे ज हो गया था। आशा निराशा मे परिणत होने पर पू॰ सुरेन्द्र ब्रीजी म॰ सा॰ घ पू॰ विनीता ब्रीजी म॰ सा॰ ने संथारा भवचिरम प्रत्याख्यान करा दिए ब्रीग नवकार मंत्र सुनाते रहे। नवकार मंत्र सुनते-सुनते आपने १- ४ मिनट पर समाधि पूर्वक नश्वर देह स्थाग दी पण्डित मनन हुआ। देख दाहायाडी के पास वैसाग छुन्ण हिनीया ता॰ २७-४-४ रिवयार को इस नश्वर देह को चन्दन की चिता में रारा गया व दाह संस्कार किया।

ष्मनमय ही यह ध्यामः तप व साचना की भन्य आस्मा इस छोक से विदा लेकर अदृश्य लोक में प्रविष्ट हो गई। हैकिन उनकी मुरमि वर्षा तक जैन शासन को सुरमित करती रहेगी।

> —पद्भयशाश्री —पूर्णयशाश्री

## —: द्रुव्य सहायक :—

१०००) आर्या श्री विनीताश्रीजी महाराज के डपरेश से श्राविका मण्डल बीकानेर

(आर्या श्री पुष्पाश्रीजी महाराज की पुण्य स्मृति में )

१००१) आर्या श्री चन्द्रप्रभाशीजी महाराज के उपदेश से श्री नागेश्वर तीर्थ में नवपद ओली आराधना के उपलक्ष में श्राविका संघ

१५००) आर्या श्री सुलोचनाश्रीजी महाराज सुद्र्शनाश्रीजी महाराज के स्पदेश से

१०००) श्री जिन कुशल सूरि जैन सेवा संघ

सांख्य एक्सटैनशन  $\Pi$  नई दिल्ली

५००) श्री विचक्ष्ण महिला मण्डल

श्री जैन छोटी दादावाड़ी नई दिली

५००) श्री खरतर गच्छ मंघ कोटा

२४०) श्री मोभागमळ जी चोरड़िया भानपुर

२५०) जैन श्रीसंघ भानपुर

२५०) श्री मोहनराजजी भंसानी की धर्मपत्नी गुमानबाई

१००) श्री जैन श्वेताम्बर संघ तलोदा ( खानदेश )

### ॥ श्रीमद् अईद् भ्यो नमः ॥

# वृहत् पूजा संग्रह

॥ अथ नवकार मन्त्र ॥

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धांणं, णमो आयरियाणं। णमो डवज्फायाणं, णमो लोए सन्त्र-साहूणं॥ एसो पंच णम्रकारो, सन्त्र पाव-प्यणासणो। मगलाणं च सन्त्रेसिं, पढमं हवह मंगलं॥

### ॥ स्नात्र-पूजाविधि ॥

प्रात काल में भन्यादमा आसातनाओं को टालता हुआ, सम्यग्दर्शन की शुद्धि के लिये, प्रभु मन्दिर में 'णमो निणाण' कहता हुआ प्रवेश करे। पाप ज्यापारों के निपेध रूप 'निस्सिहि' साद का तीन बार उच्चारण करे। वहाँ शुद्ध जल से स्तान कर, शुद्ध घोती पहिने। उत्तरासन, दाहिन कंघे के नीचे और चाये कन्चे के अपर करे। किर अपर करें के करें। करें। करें। के स्वार कर, हाथों को

शुद्ध जल से थो-पोंछकर प्रजक अपने ललाट पर मेर आकृति का तिलक करे तथा चारों अंगों में करे। फिर प्रक्षाल के लिये शुद्ध जल का घड़ा तैयार रक्ते। दृध-दृद्दी-घृत-मिश्री और केसर, इनके मिश्रण से पंचामृत का कलश तैयार करे। रकेबी में फूल या लोंग व अक्षत स्वच्छ जल धोकर रक्ते। सगवान के हाबी वाजु धूपदानी में घूप और जिवणी वाजु घृत दीपक तैयार करे। नेवेच पेड़ा-लड्डू या मिश्री, फलरकेबी में रखे। मोली-काँच-पंखा-खसकूंची-तीन अंगल्हण तथा आरती, मंगल, दीपक, चामर, घण्टा (घड़ियाल) आदि भी तैयार रखे।

पहले स्नानशुद्धि के वाद, पूजन के वस्त्र यानी धोती पहन कर दुपट्टे या चहर आदि का उत्तरासन लगा के, मुँह एवं नाक अण्टपट्ट मुखकोश वॉधकर चन्दन केशर घोटकर तयार कर ले। सुगन्धि के लिये केशर में थोड़ा वरास डालं। गरमी हो तो थोड़ा गुलावजल भी डालं। फिर मौली अपने दाहिने हाथ में बाँधे। दाहिनी हथेली में केशर का साथिया करे। इतना ध्यान अवश्य रहे कि अपने ललाट व अंगों पर तथा हथेली में साथिया करने के लिये चन्दन-केशर अलग कटोरी में होना चाहिये। प्रभु-पूजा की चन्दन-केशर की कटोरी अलग होनी चाहिये। प्रभु पूजा की चन्दन-केशर की कटोरी में से हाथ के साथिया भूल के भी न करे। तिलक करने के वाद अपने हाथों को शुद्ध जल से धोकर पोछ लेना चाहिथे। हाथ आदि भी अन्य पात्र में घोना, मंदिरजी में कीचड़ कभी नहीं करना चाहिये। फिर मन्दिरजी में या जहाँ

भी स्नात्र पढ़ानी हो, वहाँ पहले भूमि शुद्ध करके चन्टरवा और पूठीया वाँधकर तीन वाजोट (पाटे ) एक के उपर एक तिगड़ के रूप में रखकर ऊपर सिंहासन रखे। एक और वाजीट या वडा पाटा त्रिगंड के सामने रखे, जिस पर पूजा आदि का सामान रसा जाय । फिर पूजक (स्तात्रिया) आठ पुड का मुसकीश बाँधकर प्रमुजन्माभिषेक का चिन्तन करता हुआ। त्रिगडे मे व सिंहासन पर साथिया करके ऊपर छत्र को वाँधकर श्री प्रभु को विराजमान करे। त्रिगडे,मे अक्षत साथिया कर श्रीफल के मीली बाँधकर तीन नवकार गिनता हुआ चाँवल पुंज (साथिये) पर श्रीफळ स्थापन करे। रूपानाणा (द्रव्य ) भी वहाँ रखे। सामने वाले वाजोट पर पाँच साथिए चावलों के करे। धूप संवे। पूजा की सब बखुएँ धूप से धूपित करे। रकेवी मे थोडे अक्षतों के साथ केशर-फूल या लाग मिलाकर कुमुमाजलि तयार कर छेने। बाह में पुरुष जिन प्रतिमाजी के दाहिने हाथ की तरफ और स्त्री बायीं तरफ कुमुमाञ्जलि की रकेवी लेकर राडा होकर एक नवकार मन्त्र पढता हुआ स्तात्र-पुता पढनी (गानी) या पदवानी (गवानी) आरम्भ करे ॥

### कुळ आवश्यकीय ध्यान देने योग्य वाते

.. जैंन शास्तों मे पूजा की विधि बहुत ही विस्तार पूर्वक एव विधि-विवान सहित लियी हुई है एव पूजा का फल भी बहुत कहा है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मम्भन नहीं है कि वह शास्त्र पढ़कर ही सब विधि जानें। अतएव, संदेव में यहाँ जिन पूजन विधि लिखते हैं। ताकि हरएक साधारण व्यक्ति भी समभकर कर सके।

पूजन करने वालों को स्नान आदि करके अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिये। आजकल प्रायः कई व्यक्ति पर में ही स्तान करके आते हैं। एवं मन्दिरजी में आकर हाथ-पाँव धो-पोंड़कर पहनने के कपड़े बदल कर पूजा में चले जाते हैं। किन्तु घर से कपड़े पहन कर आना एवं रास्तों में कितनों (अस्पर्य) का स्वर्श हो जाता है। यह उचित नहीं है एक दूसरो बात यह है कि उसे सव लोग तो नहीं जानते कि ये घर से स्नान फरके आये हैं? अतः उनका अनुकरण (ओ अज्ञानी एवं अज्ञान हैं ) करके दूसरे व्यक्ति भी केवल हाथ-पाँच घोकर पूजा में प्रवेश हो जाते हैं। इसमें कितनी आसातना होती है यह अति विचारणीय है। इस प्रकार शुद्ध हो प्रत्येक न्यक्ति पूजक रूप में यथायत वनकर मूल गैंभारे में जावें। तीन नवकार मंत्र स्मरण कर सर्व-धातु की अरिहंत प्रतिमा सिद्धचक गट्टाजी स्तात्र के लिये लावे। प्रभु प्रतिमा का देखते ही वन्दना करके समस्त पूजा वस्तु को धूप से धूपित करके सर्वप्रथम प्रभु को धूप से धूपित करना चाहिये। तत्पश्चात् आभूपणों को उतारकर यथास्थान रखें। फिर जीवद्या का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए कि कहीं कोई चींटी-मकोड़ी रोशनी के जन्तु आदि न हों ! सावधानी से देखकर प्रतिमाजी के मोरपींछी का न्यवहार करें। अर्थात् पहले का चढ़ा हुआ पूजा-द्रव्य मोरपींछी से उतारें। फिर पानी व दूध वस्त्र से छानकर पहले एक कल्या मे दूध (पंचामृत) और दूसरे में जल भरकर फिर घूप देकर प्रतिमाजी का प्रक्षाल करें। रासक्ची से जहाँतहाँ केशर आदि लगी हो बसे हल्के हाथ से उतार कर दूध या पंचामृत से, वाद में पानी से प्रक्षाल करें। यदि गरमी की अनुतु हो तो जल में गुलाव, कैयडा जल डालकर प्रतिमाजी को स्नान करावें। पास में और भी कोई भाई हो तो उन्हें भी (बहनों को भी) प्रमु पूजा मे लाभ लेने का निवेदन करें। प्रक्षाल के बाद, एक-एक करके तीन अंगल्हिणों से प्रतिमाजी को पोंछकर साफ करें। ज्यान राम कहीं भी जरा जल-विन्दु भी प्रतिमाजी पर अवशेष रहना न चाहिए।

तीन अंगल्हणा करके पुन धूप देकर प्रमु की चन्दन फेशर से इस प्रकार पूजन करें।

पूजन सर्व अंगों से पहले दाहिनी तरफ फर वाई तरफ करें। भगनान के नव अंगों की पूजा होती है। उसके लिये एक-एक खोक (संत्र) पढें और प्रमु अंग भेटें।

### प्रमु की प्रतिमाजी के नव अंगों का क्रमवार वर्णन

१ प्रमु के टोनों चरण। २ प्रमु के जानु (गोडों)। ३ प्रमु के कर (हाथों की कटाइयाँ)। ४ प्रमु के रावों पर (चारों अंगों पर प्रथम टाहिने फिर यार्थे अग पर ) ४ प्रमु के मस्तक पर । ५ प्रमु के भाट ( टटाट पर )। ७ प्रमु के कठ पर । ८ प्रमु के डर ( टट्ट स् पर)। १ प्रभु के उद्र (अर्थात् नाभि पर) इस प्रकार कम से केशर-चन्द्न के पूजा करनी चाहिए।

तथा सबसे पहले पूजक (स्नात्रिये को ) अपने चार अंगों में —१ भाल (ललाट)। २ कंठ (गले में)। ३ डर (हद्य) में और ४ डद्र (नामि) में तिलक करके पूजन में प्रवेश होना चाहिए।

प्रभु के नव अंगों के दोहे (मंत्र) यहाँ विस्तार से न**िल्खकर** केवल नव अंगों के नाम लिखे है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले मूलनायकजी की पूजा वाद में अन्यान्य स्थापित तीर्थंकर प्रतिमाओं का पूजन, पीछे गणधर पूजा, नवपद्यंत्रादि उसके वाद आचार्यादि की प्रतिमा पूजन, फिर शासनदेवी भैंकजी आदि की पूजा करनी चाहिये।

कई होग आट मंगहपट्ट की पूजा करते हैं किन्तु वह पूजा करने की वस्तु नहीं वह तो भगवान के सामने चढ़ाने की हैं। आटमंगहीक धवहों से मांडे जाते हैं या पट्टक सामने चढ़ाया जाता है।

पूजा करने वालों (स्तात्रियों) को यह बरावर ध्यान में रखना चाहिये कि उनके शरीर में यदि जरा भी अशुचि हो, जैसे—शरीर में कहीं भी घाव-फोड़ा-फुंसी के कारण मवाद-पीव आदि आता हो तथा स्त्रियों को, खास जो रजस्वला हो तो, चार दिन तक तथा उपर लिखे रोगियों को पूजा नहीं करनी चाहिये। और जिन्होंने शव (मुद्रा) उठाया हो वे तीन दिन तक तथा जिनके घर में

प्रमृत ( प्रच्या जन्मा ) हो, उन्हें भी तीन दिन तक पूजा नहीं फरनी चाहिये। अशुचि की और भी कई वाघाएँ है, वे अपने गुरु आचार्या से पृद्धकर ध्यान में रखना व अनुसरण करना चाहिये।

पुष्प चटाने के नियम ( पूजा में काम आने वाले पुष्पों को काटकर पिरोकर काम में होने से, कभी-कभी वेइन्द्रिय जीव पुष्पों में हिपटे रहने से हिंमा की सन्भावना रहती है। अत फूनों के काटने-पीरोने में शास्त्र-चिहित विधि से प्राप्त पुष्पों से ( चाहे थोड़ हों ) पूजा विशेष फल्टायक है। अत विवेक एव जयगा रखना अरयन्त ही आवश्यक है। तथा—

### मुखकोण वाँधने का तरीका

मुप्तकोश बाँधने का यह विधान (नित्रम है कि आठ पुड़ वाल वस्त्र से मुप्त और नाक होनों को बाँध कर पूजन में प्रवेश करना चाहिए। एई-एई माई-पहने फेजल मुप्त बाँधने हैं तथा नाफ मुन्त रचने हैं। फई-एई नो केचल मुँह के आगे नाम मात्र को ही पहर लगा हेते हैं, बुद्ध छोग पूजन के बाद तुरन्त मुप्तकोश गाँग देते हैं। एव घोक देते हुए प्रमु प्रतिमा तक जिना मुप्तकोश को ही परे जाते हैं नथा एउ ज्यक्ति तो जिना मुप्तकोश के ही प्रतिमाजों के ममीप गाँ होक्त स्वचन स्वोजादि गान-पाठ कर कि हैं। इसमें मुहिन्नाक की गाँग होने हैं। इससियों प्रतिमाजी पर गिर जाते हैं। इससियों

मुखकोश सावधानी से वाँधना चाहिये। ध्यान रहे कि प्रभु पूजन सूर्योदय के दो घड़ी वाद ही शास्त्रों में करने की आज्ञा है, पहले नहीं। इसका सदा ध्यान रखना चाहिये। इस प्रकार यह पूजा तथा स्नात्रपूजा की विधि संक्षेप से लिखी है।

30

श्रीमत् परम अध्यात्म-रसिक, परम-गीतार्थ श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज कृत

# ॥ स्नात्र पूजा ॥

॥ दोहा ॥

चउतीसे अतिसय जुओ-वचनातिसय संजुत्त ॥ सो परमेसर देखि भवि—सिंहासण संपत ॥१॥

॥ ढाल ॥

सिंहासण बैठा जग भाण, देखी भविजन गुण मणिखाण ॥ जे दीठे तुम्म निम्मलभाण, लहिये परम महोदय ठाण ॥१॥

इसुमाञ्जलि मेलो आदि जिणन्दा। तोरा चरण-कमल चौबीस, पूजो रे चौबीस, सोभागी चौबीस, बैरागी चौबीस जिणन्दा। इसुमाञ्जलि मेलो आदि जिणन्दा।

#### 181

#### ॥ मंत्र ॥

ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीमद् आदिजिनेन्द्राय, (श्रीमज्जिनेन्द्राय) कुसुमाञ्जलि यज्ञामहे स्वाहा ॥

इस मन्त्र को चोळने के चार रकेटी में से छुछ छुसुमांजिल होनों हायों या अपने चाहिने हाथ से प्रमु के चरणों पर चढावे। फिर चन्टन-केरार की कटोरी वाएँ हाथ में छेनर चाहिने हाथ की अनामिका अंगुड़ी से प्रमु के दोनों चरणों में (पहले दाहिने

फिर वाएँ ) टीकी छगाये । फिर रफेबी में से दाहिने या दोनों हायों मे इसुमाजिल लेकर राडा रहे । फिर मंत्र बीले ।

॥ मंत्र ॥

ॐ नमोर्व्हत्मिद्धाचार्योपाष्पाय, सर्वसाधुस्यः

॥ दोहा ॥

जो णियगुण पञ्जारम्यो, तम अनुभार एगत्त ॥ सुद्द पुरगल आरोपतां, ज्योति सुरंग निरत्त ॥२॥

जा निज आतम गुण आणन्दी, पुग्गल मंगे जेह अफन्दी ॥

जे परमेश्वर निज पट लीन, प्जो प्रणमो भाष अदीन ॥२॥

इसमाजिल मेलो शान्ति जिणन्दा । वोस चरण

कमल चौबीस, पूजो रे चोबीस, सोभागी चौबीस, बैरागी चौबीस जिणन्दा। कुसुमांजलि मेलो शान्ति जिणन्दा॥

## ॥ मन्त्र ॥

ॐ हीं अह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्रीमत्-शान्ति जिनेन्द्राय (श्रोमज्जिनेन्द्राय) कुसुमांजलियजामहे स्वाहा ॥

इस मंत्र को बोलने के वाद कुसुमांजलि को प्रभु के चरणों में दूसरी वार और चढ़ावें। फिर चंदन-केशर की टीकी, प्रभु के घुटनों (गोडों) पर लगावें।

फिर हाथों में कुसुमांजिल लेकर खड़ा रहे। तथा नीचे लिखा मंत्र वोले।

मंत्र--ॐ नमोऽर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय, सर्वसाधुभ्यः॥

# ॥ दोहा ॥

निम्मल नाण पयास कर, निम्मलगुण सम्पन्न । निम्मल धम्मुवएसकर, सो परमप्पा धन्न ॥३॥

### ॥ हाल ॥

लोकालोक प्रकाशक नाणो, भविजन तारण जेहनी वाणी। प्रमानन्द तणी नीसाणी, तसु भगते सुफ मित ठहराणी।। क्रुसुमांजिल मेलो नेमि जिणन्डा । तोरा चरण कमल चौबीस, पूजो रे चोबीस, सौभागी चौबीस बैरागी चोबीस जिणन्दा । क्रुसुमाजिल मेलो नेमि जिणन्दा ।

#### ॥ मत्र ॥

ॐ ही अहै परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म - जरा - मृत्यु निप्रारणाय, श्री नेमि जिनेन्द्राय - (श्री मिष्जिनेन्द्राय) कुसुमाजर्लियजामहे स्वाहा ॥

यह मत्र पढकर अभु के चरणों मे छुसुमाजिल तीसरी वार चढावें। तथा चढन-केरार से प्रभु की कलाइयो पर टीकी लगावें। फिर छुसुमाजिल हायों मे लेकर एडा रहे तथा मंत्र पढें।

भन्न-अं नमोऽर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाघुभ्यः ॥

#### ॥ दोहा ॥

जे सिद्धा सिज्मन्ति जे, सिज्मिसति अणत ॥ जसु आलम्बन ठवियमन, सो सेवो अरिहंत ॥४॥

#### ॥ ढाल ॥

शिव सुद्ध कारण जेह जिकाले-सम परिणामें जगत निहाले॥ उत्तम साधन मार्ग दिखालें-इन्द्रादिक जसु चरण पदाले॥ कुसुमाञ्जलि मेलो पार्श्व जिणन्दा। तोश चरणकमल चौवीस, पूजो रे चौवीस, सोभागी चौवीस, वैरागी चौबीस जिणन्दा । कुसुमाझलिमेलो पार्श्व जिणन्दा ॥

मंत्र-ॐ हीं अह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्री पार्श्व जिनेन्द्राय [श्रीमिनजनेन्द्राय] कुसुमाञ्जलि-यजामहे स्वाहा॥

यह मंत्र पढ़कर छुसुमांजिल प्रभु के चरणों पर चौथी वार चढ़ावे। फिर प्रभु के दोनों कन्धों पर टीकी लगावे। फिर छुसु-मांजिल हाथों में लेकर खड़ा रहे। तथा नीचे लिखा मंत्र पढ़े।

मंत्र—ॐ नमोऽहत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः॥
॥ दोहा ॥

सम्मिद्द्वी देसजय—साहु साहुणी सार ॥ आचारज उवज्माय मुणि—जोनिम्मल आधार ॥५॥

॥ ढाल ॥

चउविह संघे जे मन धार्यो, — मोक्षतणो कारण निरधार्यो ॥ विविह कुसुम वर जाति गहेवी, —तसु चरणे प्रणमन्त ठवेवी ॥ कुसुमाञ्जलि मेलो, वीर जिणन्दा । तोरा चरणकमल चौत्रीस । पूजो रे चौबीस, सोभागी चौबीस वैरागी चौबीस जिणन्दा । कुसुमाञ्जलिमेलो-बीर जिणन्दा ॥५॥ मंत्र—ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, भगवते श्री बीर जिनेन्द्राय, [श्रीमज्जिनेन्द्राय] कृसुमाञ्जलि यजामहे स्वाहा ॥

डपरोक्त मत्र बोलकर प्रमु के मस्तक [ चोटी ] पर चन्दन केशर की टीकी लगाना । फिर हाथ में चामर लेकर राडा रहे ।

#### ॥ वस्तु छन्दः ॥

सयल जिनवर, सयल जिनवर-निमय मनरङ्ग । कच्लाणक विहि सठविय-करिय सुधम्म सुपवित्त सुन्दर ॥ सय इक सत्तरि तित्थकर-इक समय विरह्नित महीयल । चवण समय इगवीस जिण-जन्म समय इगवीस । भत्तिय भावे पूजिया-करो सघ सुजगीस ॥ ६ ॥

#### ॥ ढाल १ ॥

तर्ज-इक दिन अचिरा हुलरावतीए॰

भवतीजे समिकत गुणरम्या-जिण भक्ति प्रमुख गुण परिणम्या ॥ तजी इन्द्रिय सुख आसश्चना-करी थानक वोसनी सेवना ॥१॥ अति राग प्रशस्त प्रभावता-मन भावना पह्नी भावता ॥ सिव जीव करूँ शासन रसी-इसी भाव दया मन उच्छसी ॥ २ ॥ छही परिणाम एहबूँ भहुँ-निष ताबी जिनपद निर्म हुँ ॥ था उबंधे बिन इक अवकर्रा-श्रद्धा संवेग ने थिर धरी ॥ ३ ॥ निर्हा भी चिवय लहे नर भव उदार-भरते तिम ऐरवतेज सार ॥ महाविदेह विजय प्रधान-मज्भ खण्डे अवतरे जिन निधान ॥ ४ ॥

### ॥ हाल २॥

भगवान के चामर ढाले। फिर हाथीं में अक्षत या बुसुमांजिल लेकर खड़ा रहना।

पुण्ये सूपनाँ ए देखे, मनमें हरख विशेषे। गजवर उज्वल सुन्दर-निर्मल वृपम मनोहर ॥१॥ निर्भय केसरी सिंह-लखमी-अतीहि अवीह-अनुपम फ़लनी माला-निर्मल शिंह सुकुमाल ॥ २ ॥ तेज तरणि अति दीपे, इन्द्रध्वजा जगजीपे पूरण कलश पहुर, पद्मसरोवर पूर ॥३॥ इग्यारमे रयणायर, देखे माताजी गुणसायर । वारमे भ्रवन विमान, तेरमे रतन निधान ॥४॥ अग्नि सिखा निरधूम । देखे माताजी अनुपम । हरखी रायने भासे, राजा अग्थ प्रकासे॥५॥ जगपति जिनवर सुखकर, होस्ये पुत्र मनोहर । इन्द्रादिक जसु नमसे—सकल मनोरथ फलसे ॥६॥

#### ॥ वस्तु छन्दः ॥

पुण्य उदय, पुण्य उदय—उपना किननाह । माता तम रयणी समें—देखी सुपन हररान्त जागिय ॥ सुपन कही निज कन्त ने-सुपन अरथ सॉमलो सोमागिय॥ त्रिस्चन तिलक महागुणी-होशे पुत्र निधान॥ इन्दादिक जसु पाय नमी-करसे सिद्धि विधान॥७॥

### ॥ ढाल ३ ॥ तर्ज—चन्द्रावलानी

सोहमपति आसनकपीयो-—देई अवधे मन आणं-दियो। मुक्त आतम निर्मल करण काज—भवजल तारण प्रगट्यो जहाज ॥१॥ भव अढवी पारग सत्यवाह—केवल नाणाह्य गुण अगाह। शिवसाधन गुण अक्र जेह— कारण उलट्यो आपादि मेह ॥२॥ हरपे विकसे तव रोम राय—वलयादिक माँ निज तन न माय। सिंहासण थी उन्त्र्यो सुरिन्द—प्रणमन्तो जिण आनन्द कन्द ॥३॥ सग अड्पय समुहा आवीतत्य—करी अंजली प्रणमिय मत्य-सत्य। मुख भाषे ए खण आज सार—तियलोय पह दीठो उदार॥ ४॥ वे! वे! निसुणो सुरलोय देव विपयानल तापित तनु समेव। तसु शान्ति करण जलधर समान — मिथ्या विष चूरण गरुड्वान ॥५॥ ते देव सकल तारण समत्थ-प्रगट्यो तसु प्रणमी हुओ सनत्थ। इस जम्पी शक्रस्तव करेवि—तव देव-देवी हरपे सुणेवि ॥६॥ गावे तत्र रंभा गीत गान — सुरलोक हुओ मंगल निधान। नर क्षेत्रे आरज वंश ठाम—जिनराज वधे सुर हर्ष धाम॥७॥ पिता-माता घरे उच्छत्र अशेप—जिन शासन मंगल अति विशेष। सुरपति देवादिक हरप संग—संयम अर्थी जनने उमंग ॥८॥ शुभ वेला लगने तीर्थनाथ—जनम्या इन्द्रादिक हर्प साथ । सुख पाम्या त्रिभुवन सर्व जीव-वधाई-बधाई थई अतीव ॥१॥

उपरोक्त ढाल-गाथा गाने-बोलने के बाद, हाथों में ली हुई कुसुमांजिल या अक्षतादि से प्रमु को बधावे। वाद में प्रमु प्रतिमा को तीन प्रदक्षिणा व तीन खमासगा देकर, बायाँ घुटना खड़ा रखकर, और दायाँ घुटना जमीन पर टेककर, चेंत्यवन्दन करे। यहाँ कहीं केवल "शक्रस्तव" "णमुत्थुणं" पाठ "ठाणं संपाविड कामस्स" तक बोलने का उल्लेख है। और कहीं कहीं "जगचिन्तामणि" बोलकर, "जय बीयराय" पढ़कर ही चैत्यवन्दन करने का उल्लेख मिलता है। जो कुल भी हो, जहाँ जैसी प्रथा-

परिपाटी हो। उसी तरह करे। बाद मे दोनों हायों की शुद्ध जल से घोकर-पाँछकर दाहिने हाथ में साथिया केशर चन्दन का कर, पचामृत-जलादिका कलश उपर वस्त्र से हैं ककर। धूप देकर हाथ मैं लेकर प्रभु प्रतिमा के दाहिनी वाजू राडा रहे।

॥ कलश की ढाल ४ ॥ तर्ज-श्री शान्ति जिननो कलश कहीशुं, प्रेमसागर पूर् थी तीर्थपतिनो कलश मज्जन-गाइये सुखकार। नरखेत्र मण्डण दुहविहडण-भविक मन आधार॥ विहाँ राज राणा, हर्ष उच्छव-धयो जग-जयकार। दिशि कुमरी अवधि विशेष लाणी-स्हो हुएँ अपार ॥१॥ निय अमर अमरी; संग क्रमरी-भावती गुण छन्द। जिन जननी पासे, आत्री पहुँती-गहगहती आणन्द ॥ हैं माय! तें जिनराज जायो-श्रचि वधायो रम्म। अन्ह जम्म निम्मल करण कारण-करीश धुइय कम्म ॥२॥ तिहाँ भूमिशोधन , दीप- दर्पण -वायनींजण धार।

१- यहाँ प्रभु के सामने वस्त्र से मूमि शोधन करना।

९—प्रमु के सन्मुख दीपक-फानस दिखाना।

१ - प्रभु को दर्पण दिखाना ।

रे—प्रमु के आगे परमा मलना ( हवा करना ) चाहिये।

तिहाँ करिय कदली भेह जिनवर-जननो मज्जनकार ॥ वर राखड़ी जिन पाणि वाँधी—दिये इम आशीष। जुग कोड़ा कोड़ी चिरज्जीवो-धर्म दायक ईश ॥३॥

## ॥ ढाल ५॥ तर्ज-एकवीसानी

जगनायक जी, त्रिभुवनजन हितकार ए।
परमातमजी, चिदानन्द्धन सार ए॥
जिण स्यणी जो, दश दिशि उज्वलता धरे।
शुभ लगने जी, ज्योतिष चक्र ते संचरे॥
जिन जनम्याजी, जिण अवसर माता घरे।
तिण अवसर जी, इन्द्रासन पिण थरहरे॥१॥

## ॥ हरिगीतछन्द ॥

थरहरे आसन इन्द्र चिन्ते, कवण अवसर ए बण्यो। जिन जन्म उच्छवकाल जाणी, अति ही आनन्द ऊपन्यो॥

१—यहाँ प्रभु के सामने के पाटे पर कदली घर यानी अक्षतों का साथिया वनाना ।

२ यहाँ पर मौली प्रभु प्रतिमा के दाँयें हाथ की कलाई पर धरना।

निज । सिद्धि संपति हेत्-जिनवर, जाणी भृगते उत्मद्यौ । विकसंत वदन प्रमोद वधते, देवनायक गहगद्यो ॥१॥

॥ हाल ॥

तत्र सुरपति जी, घण्टानाद' कराव ए। सुरलोके जी, घोषणा एह दिराव ए॥ नरहेत्रे जी, जिनगर जन्म हुओ अछे। तसु भगते जी, सुरपति मन्दरगिरि गच्छे॥२॥

### ॥-हरिगीत छन्द ॥ [ त्रोटक ]

गच्छेति मन्दर शिखर ऊपर, भ्रवन जीवन जिन तणो । जिन जन्म उच्छव करण कारण, आवजो सवि धुर गणो । तुम श्रद्ध समकित थास्ये निर्मेल, देवाधिदेव निहालतौँ । आपणा पातिक सर्व जासे, नाथ चरण परालतौँ ॥२॥

॥ हाल ॥

इम साँमलेजी, संस्वर कोडी वह मिली। जिन वन्द्रन जी. मन्दरगिरि साहमी चली॥

१—यहाँ पर उठकर घण्टा वजाना चाहिय।

सोहमपति जी, जिन जननी घर आविया। जिन माता जी, वन्दी स्वामी वधाविया। ॥३॥ ॥ हरिगीत छन्द [ त्रोटक ]

वधाविया जिनवर हर्ष बहुले, धन्य हूँ कृतपुण्य ए। त्रैलोक्यनायक देव दीठो, मुफसमो कुण अन्य ए॥ हे जगतजननी पुत्र तुमचो, मेरु मज्जन वर करी। उत्संग तुमचे वलीय थापिश-आतमा पुण्ये भरी॥३॥

॥ ढाल ॥

सुरनायक जी, जिन निज कर कमले उच्या। पंच रूपे जी, अतिशय महिमाए स्तव्या॥ नाटक' विधि जी, तब बत्तीस आगलवहे। सुर कोड़ी जी, जिन दर्शन ने ऊमहे॥४॥

॥ ढाल हरिगीत [ त्रोटक ] छन्द ॥ - सुर कोड़ा कोड़ी नाचती, वलि नाथ शचि गुण गावती । अप्सरा कोड़ी हाथ जोड़ी, हाव भाव दिखावती ॥

१—यहाँ पर प्रमु को कुसुमांजिल या अक्षतों से वधाना चाहिये।

२- यहाँ प्रमु के सामने नाच करना चाहिये।

लय लयो तुँ जिनराज जगगुरु, एम दे आशीप ए। अम्ह प्राण शरण आधार जीवन, एक तू जगदीश ए॥४॥

॥ हाल ॥

सुर गिरिवर जी, पाँडुक वन में चिहूँ दिशे ! गिरि शिल पर जी, सिंहासन सासय वसे ॥ तिहाँ आणी जी, शक्तें जिन खोले ग्रह्मा । चडसट्टे जी, तिहाँ सुग्पति आवी रह्मा ॥५॥

॥ हरिगीत [ त्रोटक ] छन्द ॥

आविया सुरपित सर्व भगते, कलग श्रेणी वणावए। सिद्धार्थ पष्टुहा तीर्थ औपिष, सर्व वस्तु अणावए॥ अच्चृय पित तिहाँ हुकम कीनो, देव कोडा कोड़ी ने। जिन मज्जनारथ नीर लावो, सर्व सुर कर जोडी ने।'४॥

यहाँ पर हाथ में जल-कलश लेकर राडा रहे।

॥ ढाल ६ ॥

[तर्ज-शान्ति ने कारणे इन्द्र कल्शा भरे ] आत्मसाधन रसी, देवकोडी इसी । उटलसी ने धसी, क्षीर सागर दिसी ॥ पडस दह आदि दह, गंग पम्रहा नई। तीर्थ जल अमल लेवा भणी ते गई॥१॥ जाति अड़ कलश करि, सहस अद्वोत्तरा। छत्र चामर सिंहासने, शुभतरा॥ उपगरण प्रप्फ चँगेरी, पमुहा सवे। आगमे भाखिया, तेम आणी ठवे ॥२॥ तीर्थ जल भरिय करी, कलश करी देवता। गावता भावता, धर्म उन्नति रता॥ तिरिय नर अमरने, हर्ष उपजावता। धन्य अम्ह शक्ति शुचि, भक्ति इम भावता ॥३॥ समिकत बीज निज, आत्म आरोपता। कलश पाणी मिसे, भक्ति जल सींचता॥ मेरु सिहरोवरि, सर्व आव्या वही। शक्र उत्संग जिन, देखि मन गहगही ॥४॥

॥ गाथा वस्तुछन्द ॥ व

हंहो देवा-हंहो देवा, अणाई कालो, अदिहुणुत्वो । तिलोय तारणो, तिलोय बंधू, मिच्छत्त मोहविद्धं सणो ॥ अणाई तिण्हा विणासणो, देवाहिदेवो, दिहुन्त्वो, हिअय कामेहिं॥॥

#### [ २३ ]

॥ हारु — पूचवत् ॥०॥ एमपभणन्तिवण, अवणजोईसरा । देव वेमाणिया, भत्ति धम्मायरा ॥ केविकप्पद्धिया, केविमित्ताणुगा । केवि वरसणि, वयणेण अई उच्छगा ॥५॥

॥ वस्तु छन्दः ॥ तस्य अन्यूप-तस्य अन्युय, इन्द आदेश । कर जोडी सचि देवगण, लेडकलश आदेश पामिय ॥ अद्भुत रूप सरूप-जुय, कवणएह पुन्छन्ति सामिय ॥

॥ दोहा ॥ इन्द्र कहे जगतारणो, पारम अम्ह परमेस । नायक दायक धम्मनिहि, करिये तसु अभिषेक ॥८॥

॥ ढाल ८ ॥

राग प्रभात भैरव (प्रभाती ) तर्ज — तीर्थ कमल दल बदक भरोने-पुण्कर सागर आवे ] पूर्ण कलश श्रुचि उदक्रनी धारा, जिनगर अंगे नामे । आतम निर्मल भाव करन्ता, वधते श्रुम परिणामे ॥ अच्चुयादिक सुरपति मज्जन, लोकपाल लोकान्त । सामानिक इन्द्राणी पहुद्दा, इम अभिपेक करन्त ॥८॥१॥

### ॥ गाहा ॥

तत्र ईशाण सुरिन्दो, सक्कं पश्योई करिहु सुप्पसाओ । तुम्ह अंके सहणाहो, खिणमित्तं अम्ह अप्पेह ॥ ता सिक्कन्दो पश्याई, साहम्सियवच्छलम्मि बहुलाहो । आणाईवं तेणं गिण्हह, होउ कपत्था भो ॥ १ ॥

इतना कहकर प्रभु के चरणों पर थोड़ी सी जलधारा देवे।

### ॥ ढाल ६॥

### [ राग प्रभात भैरव ] (प्रभाती )

सोहम सुरपित वृष्पमरूपकरी, न्हवण करे प्रश्च अंग। किरिय विलेपन पुष्पमाल ठिव, वर आभरण अभंग॥ टेर ॥ तव सुरवर वहु जय जय रव करी, नच्चे धरी आणन्द। मोक्ष मार्ग सारथपित पाम्यो, भाजिसं हिव भवफन्द॥१॥ कोड़ वत्तीस सोवन्न उवारी, वाजन्ते वरनाद। सुरपित संघ अमर श्रीप्रश्च ने, जननी ने सुप्रसाद॥२॥

१ - यहाँ शक्ति के अनुसार द्रव्य नाणा लेकर, प्रभु के ऊपर (घोल) उतार (न्योद्धावर) कर, प्रक्षास्त्रित जल पात्र में डालं।

आणीयापी एम पयंपे, अम्ह निस्तरिया आज । प्रत्र तमारी धणीय हमारी, तारण तरण जहाज ॥३॥ मात जतन करी राखजो एहने, तुम सुत अम्ह आधार। मुरपित मिक्त सहित नन्दीसर, करे जिन भक्ति उदार ॥४॥ निय-निय फप्य गया सहुनिर्जर, कहता प्रश्च गुण सार। दीक्षा-केवल-ज्ञान-कल्याणक, इच्छा चित्त मकार ॥५॥ खरतरमच्छ जिन आणारमी, "राजसागर उउज्काय" । 'ह्यानधर्म' 'टीपचंद' सुपाठक, सुगुरु तणे सुपसाय । "देवचन्द" जिन भक्ते गायो, जन्म महोत्सव छन्द ॥ षोध बीज अंद्वरो उलस्यो, सब सफल आनन्द॥७॥ ॥ सोहम सुरपति० ॥

#### ॥ ढाल १० ॥ कलग ॥

रिग — विञायल या माह अथवा यथा कवि ]

रम पूजा भगते करो, आतम हितकाज । आत॰ ।

तिजये निभाव निजमावमाँ, रमताँ शिनराज । रमताँशिन॰ १।

काल अनन्ते जे हुआ, होशे जेंद्र जिणन्द । होशेजेंद्र० ॥

संपर्द सीमन्यर प्रसु, केनल नाण दिनन्द । केनल नाण॰ २॥

जन्म महोत्सव इणपरे, श्रावक रुचिवन्त । श्रावकरुचि० । विरचे जिनप्रतिमातणो, अनुमोदन खन्त । अनुमोदन० ३॥ "देवचन्द" जिन पूजना, करताँ भव पार । करताँभव० । जिन पिड्मा जिन सारखी, कही स्त्र मकार । कही स्त्र०४ ॥ इम पूजा भगते करो० ॥

उपरोक्त ढाल, सोहम सुर्पित गाते हुए भगवान को अच्छी तरह से प्रक्षालन करावें। वाद में तीन अंगल्हणों से प्रतिमाजी को पोंछकर केशर चन्दन स्वस्तिक युक्त सिहासन में विराजमान करे।

\_\_o\_\_

# ॥ अथ अष्टप्रकारी पूजा ॥

॥ प्रथमा जल पूजा ॥ १ ॥

नमोऽर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः॥

विमल केवल भासन भास्करं, जगित जन्तु महोदय कारणम्। जिनवरं वहुमान जलोघतः, शुचि मनः स्नपयामि विशुद्धये।१

#### ॥ मत्रः ॥

र्कें हीं अर्ह परमात्मने, अनंतानंत ज्ञान शक्तये, जन्म-तरा-मृत्यु-निवारणाय,श्रीमज्जिनेन्द्राय, जलंयजामहे स्वाहा। डपरोक्त काव्य और मंत्र बोलकर प्रभु प्रतिमाजी के चरणोंपर ोड़ा-सा जल चढावे। तथा फिर अंगल्ड्ण देना न भूले। ॥ द्वितोया चदन पूजा २॥

॥ ॐ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो ।। सकल मोह तिमिस्र विनाशनं, परम शीतल भावप्रतंजिनम् । निनय कुष्ठम दशन चन्डनेः, सहज तत्य विकासकृतेऽर्घये ॥२॥ मत्र-ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, बन्म-जरा-मृत्यु - निवारणाय, श्रीमन्जिनेन्द्राय, चन्दनं पजामहे स्वाहा ।

उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पढकर, प्रभु प्रतिमाजी के नवों अंगों में चन्दन, केरार विलेपन करे।

॥ हतीया पुष्प पूजा ३ ॥

।। ॐ नमोऽर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाघुस्यः ॥ विक्रचनिर्मल शुद्ध मनोरमै, विशदचेतनभाव समुद्भनैः । सुपरिणाम प्रदन्वनैनेवैः, मगंहि यजाम्यहम् ॥३॥ मंत्र—ॐ हीं अह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, जन्म - जरा - मृत्यु निवारणाय, श्रीमन्जिनेन्द्राय, पुष्पं यजामहे स्वाहा।

उपरोक्त काव्य तथा मैत्र पढ़कर, प्रभु चरणों में पुष्प चढ़ावे ।
॥ चतुर्थी धृप पूजा ४ ॥

शक्र नमोऽर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ॥
 सक्रल कर्म महेन्धन दाहनं, विमल संवर भाव सुधूपनम् ।
 अशुभ पुद्गल सङ्गविर्जातं, जिनपतेः पुरतोऽस्तु सुह्पतः ॥४॥

मंत्र—ॐ हीं अई परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीमिष्जिनेन्द्राय, धूपं यजामहे स्वाहा।

उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पढ़कर, प्रभु प्रतिमा के सामने ध्रप खेवे।

॥ पंचमी दीपक पूजा ५ ॥

॥ ॐ नमोऽईत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः॥ भविक निर्मल बोधविकासकं, जिनगृहे शुभ दीपक दीपनम्। सुगुण राग विशुद्ध समन्वितं, दधतुभाव विकास कृते जनाः ॥॥

ॐ हीं अई परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये,

जन्म-जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीमिंज्जनेन्द्राय, दीपं यजामहे स्वाहा ।

डपरोक्त काव्य तथा मंत्र पढ़करः प्रभु प्रतिमाजी के सत्भुरा दीपक फानस वाला दिखावें।

॥ पष्ठी अक्षत पूजा ६ ॥

ॐ नमोऽईत्सिद्धाचार्योपाध्याय, सर्वसाधुभ्यः सकल मंगल केलि निकेतनं, परम मंगलभावमयं जिनम्। श्रयित भन्यजना इति दर्शयन्, दघतिनाथ पुरोक्षत स्वस्तिकम् ॥६॥

ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्री मिक्जिनेन्द्राय, अक्षतान् यजामहे स्वाहा।

उपरोक्त कान्य और मन्त्र पढ़कर, प्रभु के आगे पाटे के ऊपर अक्षतों का स्वस्तिक वनाकर-सिद्धशिला तथा तीन पुंज भी करे।

॥ सप्तमी नैवेद्य पूजा ७ ॥

॥ ॐ नमोऽईत्सिद्वाचार्योपाध्याय सवेसाधुभ्यः ॥ सकल पुद्गल सग विजर्जनं, सहज चेतन भाव विलासम् । सरसभोजन नन्यनिवेदनात्, परम निर्द्विभावमहस्पृहे ॥७॥ मंत्र—ॐ हीं अई परमात्मने, अनन्तानन्तज्ञान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्री मिन्त्रनेन्द्राय, नैवेद्यं यजामहे स्वाहा।

इस प्रकार उपरोक्त काव्य तथा मंत्र पट्कर प्रभु प्रतिमार्डे के आगे के पाटे के उपर मिठाई-पक्वान्त (पक्वान) आहि चढ़ावे।

### ॥ अप्टमी फल पूजा ८॥

॥ ॐ नमोऽईत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः॥
कडक कर्म विपाक विनाशनं, सरस-पक्य-फल व्रजडौकनम्।
विहित मोक्षफलस्य प्रभोः पुरः, क्रुरुत सिद्धि फलाय
महाजनाः॥८॥

मंत्र—ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तथे, जन्म-जरा-मृत्यु-निवारणाय, श्रीमज्जिनेन्द्राय, फलं यजामहे स्वाहा।

डपरोक्त काव्य और मंत्र पढ़कर, प्रमु के सामने के पाटे के अपर, अपण किये हुए नैवेद्य के पास ऋतुफल [ श्रीफल, सुपारी, मौसमीफल, जो भी उपलब्ध हो ] को चढ़ावे।

॥ अथ अर्घ पूजा हि ॥

· 📳 🕉 नमोऽईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः'॥

॥ मिलनी छन्दः ॥

इति जिनवर घुन्दं, भक्तितः पूजयन्ति । सक्छ गुणनिधानं, देवचन्द्राः स्तुवन्ति ॥ प्रति दिवस मनन्तं, तत्मग्रद्भासयन्ति । परम सहज रूपं, मोक्ष सौख्य श्रयन्ति ॥६॥ मत्र—ॐ हो अर्हपरमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानग्रक्तये,

जन्म-जरा - मृत्यु निर्वारणाय, श्री मिन्जिनेन्द्राय, अर्ध्य यजामहे स्वाहा ।

खपरोक्त कान्य तथा मत्र पढकर, प्रमु-प्रतिमा के त्रिगड़े के चारों कोनों में पानी की धारा देवे ।

॥ अथ वस्त्र 'युगल प्जा १० ॥

ा वसन्तंतिल्का छन्दः ॥

श नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाच्यायसर्वसाधुभ्यः ॥

शकोयथा जिनपतेः सुरशेल चूला ।

सिंहासनोपरि मितः स्नपनावसाने ॥

दध्यक्षतः इसुमवन्दन गन्ध धूपैः ।

कुत्वाऽर्चन त विद्याति सुरस्त्र पृजाम् ॥१॥

विश्वसेन अचिरा जी के नन्दा,

शान्तिनाथ मुख प्नम चंदा ॥जय जय० १॥
चालिस धनुष सोवनमय काया,

मृग लंछन प्रभु चरण मुहाया ॥जय जय० २॥
चक्रवर्ती प्रभु पंचम सोहे,

सोलम जिनवर सुर-नर मोहे ॥जय जय० ३॥
मंगल आरती प्रभु की कीजे,

जनम-जनम को लाहो लीजे ॥जय जय० ४॥
कर जोड़ी ''सेवक'' गुण गावे,

॥ मंगल दीवो ॥

सो नर-नारी अमर पद पावे ॥जय जय० ५॥

दीवो रे दीवो मंगलिक दीवो,

ग्रुवन प्रकाशक जिन चिरंजीवो ॥ टेर ॥
चन्द्र धरज प्रभु तुम मुख केराँ,

लुँ छण करताँ दे नित फेराँ ॥दीवो रे० १॥
जिन तुम आगल सुरनी अमरी,
मंगल दीप करे देई भँवरो ॥दीवो रे० २॥

जिम - जिम घूप घटी प्रगटार्वे,

तिम-तिम भवनाँ दुरित गमावे ॥दीवो रे० ३॥
नीराऽक्षत इसुमांजिल चन्दन,

घूप-दीप-फल-नैवेद्य - बन्दन ॥ दीवो रे० ४॥
इणि परे अष्टप्रकारी कीजे,

पूजा - स्नात्र विशेष करीजे ॥दीवो रे० ४॥

इसके बाद, पंचायत-फल्टा को प्रभु के सामने बृहत् शान्ति-स्तोत्र का पाठ करता हुआ अराण्ड धारा से भरे। जल लिडकाव करे। प्रभु समझ क्षमा याचना करे। अक्तिआव से करवद्ध होकर घोलना।

#### ॥ क्लोकः ॥

आजा हीन, क्रियाहीनं मत्रहीनं च यत्कृतम् ॥ तत्सर्वे सम्यतां देव, क्षमस्व परमेश्वर ! ॥ १ ॥

बाट में भाव पूजार्थ चैंत्यवन्दन अयबीयराय पर्यन्ति, ने बोलकर करे। अथ श्रीमद् यशोविजयजी, देवचन्द्रजी ज्ञानविमलजी, लालचन्द्रजी आदि चार महापुरुषों द्वारा विरिचत

# ॥ नव पद-बड़ी पूजा ॥

॥ प्रथमा अरिहन्त पद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

परम मंत्र प्रणमी करी, तास धरी उर ध्यान। अरिहन्त पद पूजा करो, निज-निज शक्ति प्रमाण॥१॥

।। कान्यम् ॥ उपजाति वृत्तम् ॥ उपपण सण्णाण महोमयाणं, सप्पाडिहेरासण संठियाणं । सद्दे सणाणंदिय सज्जणाणं, णमो-णमो होउ सया जिणाणं।१

॥ भुजङ्ग प्रयात वृत्तम ॥
नमोऽनंतसंत प्रमोद प्रदानं,
प्रधानाय भन्यात्मने भास्त्रताय ।
थया जेहना घ्यानथी सौख्यभाजा,
सदासिद्धचक्रायश्रीपालराजा ॥१॥
कस्याकर्म दुर्ममें चकचूर जेणें,
भलांभन्य नवपद ध्यानेन तेणे।

#### [ ३७ ]

करी पूजना भन्य भावें त्रिकार्ले, सदा वासियो आतमा तेण काले ॥२॥ जिके तीर्थकर कर्म उदये करीने,

दिये देशना भन्यने हित करीने । सदा आठ महा पाडिहारे समेता, सुरेशें नरेशें स्वया ब्रह्म पुत्ता ॥३॥

कत्या घातिया कर्म चारे अलग्गा, भनोपग्रही चार जे छे विलग्गा । जगत पंच कल्याणके सीख्य पामे,

नमोतेहतीर्थंकरामोक्ष गामे ॥४॥

नमातहताथकरामास्र गाम ॥४॥ ॥ ढाल देशी चल्लालानी ॥ वीरथपति अरिहा नम्, धर्मधुरधर धीरोजी ।

देशना अमृतवरसता, निज वीरज वड वीरोजी ॥१॥

### ॥ उल्लालो ॥

वर अखय निर्मल ज्ञान भासन, सर्व भाव प्रकाशता । निज शुद्धश्रद्धा आत्मभावे, चरणथिरता वासता ॥ जिन नाम कर्म प्रभाव अतिशय, प्राविहारज शोभता । जग-जन्तु करुणावंत मगवंत, भविक जनने थोमता ॥

### [ 36 ]

### ॥ ढाल श्रीपालना रासनी ॥

॥ श्री सीमन्धर साहिव आगे०॥ एदेशी ॥ अन्य कई राग-रागनियों में पूजा की ढालें गाई जा सकती है।

तीजे भव वर थानक तपकरी, जेणे वाँध्युं जिन नाम ।
चउसठ इन्द्रे पूजित जे जिन, कीजे तास प्रणाम रे भविका ।
सिद्ध चक्र पद वन्दो, जेम चिरकाले नन्दो, रे भविका ।
उपशम रसनो कंदो, रे भविका, रत्नत्रयीनो इन्दो रे भविका सिवे सुर नर इन्दो, रे भविका सिद्ध चक्रपद वन्दो ॥टेर १॥ जेहने होय कल्याणक दिवसे, नरके पिण उजवार्छं। सक्त अधिक गुग अतिशय धारी, ते जिन नमी अघ टालूँ। रे भविका, सिद्ध चक्रपद वन्दो ॥२॥

जे तिहुंनाण समग्ग उपन्ना, भोग करम श्रीण जाणी। होई दीश्रा शिश्रा दिये जगने, ते निमये जिननाणी। रे भविका, सिद्धचक्रपद वन्दो॥३॥

महागोप महामाहण किह्ये, निर्यामक सत्थवाह। उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन निमये उत्साह। रे भविका, सिद्धचक्रपद वन्दो॥४॥

### [ 38 ]

आठ प्रातिहारज जसु छाजे, पैंत्रीस गुणसुत वाणी। जे प्रतिनोध करे जग जनने, ते जिन नमिये प्राणी।

रे भविका, सिद्धचक्रपद वन्दो ॥४॥

॥ हाल ॥

अरिहन्त पद ध्याता थको, दलहगुण पज्जाये रे। मेर छेद करी आतमा, अरिहन्त रूपी थाये रे॥१॥ वीर जिणेसर उपदिशे, सामलजो चितलाई रे। आतमा ध्याने आतमा, ऋद्धि मले सविशाई रे॥२॥

बीर जिणेसर उपदेशे। ॥ अरिहन्त पद कान्यम् इन्द्रवज्ञाष्ट्रतम् १॥

जियंत रागाणिजिण सुनाणे, सुप्पाडिहेराई समप्पदाणे । सन्देहसंदोहरयंहरंते, काएहनिच्चंपि जिणेरिहन्ते ॥१॥

॥ कान्यम् द्रुवविलिभ्यव यत्तम् २ ॥

विमल केवल भासन मास्करं, जगतिजन्तुमहोदयकारणम् । जिनगरं बहुमान जलीवतः, छ्विममाः स्मप्यामि विद्युद्धये।२ मंत्र—ॐ हीं अर्हपरमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये,

मत्र—ॐ हा अहपरमात्मन, अनन्तानन्त ज्ञानग्रक्तय, नन्म - नरा - मृत्यु निवारणाय, श्रीमदर्हते, पंचामृतं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीप-अक्षतान्, नैवेद्यं फलं-वस्त्रं-वासं यजामहे स्वाहा ॥१॥

॥ द्वितीया श्रीसिद्धपद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

द्जी प्जा सिद्ध की, कीजे दिल खुशियाल। अशुभ करम द्रे टले, फले मनोरथ माल ॥१॥

॥ काव्यम् इन्द्रवज्राष्ट्रतम् ॥

सिद्धाण माणंद रमा लयालं, णमो - णमोऽणंत चडकयाणं। सम्मग्ग कस्मवखय कारगाणं, जम्मं जरा दुक्ख निवारगाणं॥१॥

॥ भुजंग प्रयातवृत्तम् ॥

निजानादि कर्माष्टके क्षय करीने,

जरा जन्म मरणादि द्रे हरीने।

स्थिता सर्वलोकाग्र भागे विशुद्धा,

चिदानन्द रूपा स्वरूपे प्रसिद्धा ॥१॥

निजानन्द बोघादि युक्त प्रदेशा,

निराबाधनानिवृता जे अलेशा।

निराकार साकार भावे महंता, मजो ते प्रमोदे सदासिद्ध सन्ता ॥२॥ करी आठ कर्म धय पार पाम्या,

जरा जन्म मरणादि भय जेंणे वाम्या ।

निरावरण जे आत्म रूपे प्रसिद्धा, थया पार पामी सदा सिद्धबुद्धा ॥३॥

त्रिभागो न देहावगाहात्मदेशा, रह्मा ज्ञानमय जातिवर्णादि लेशा।

सदानन्द सौख्याश्रिताज्योतिरूपा,

अनावाघ अपुनर्भवादि स्वरूपा ॥४॥

॥ ढाल उल्लालानी देशी ॥

सम्ब करम मल क्षय करी, प्रण्]शुद्ध स्वरूपोजी । अयानाध प्रभुतामयी, आतम संपत भूपोजी ॥१॥

॥ ढल्लालो ॥

त प्रशास । हे भूप आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्ति पर्णे करी । स्व द्राप क्षेत्र स्वकाल भावे, शुण अनन्ता आदर्श । स्वन्यभाव गुण पर्याय परिणति, मिद्ध माधन परभणी । प्रनिराज मानम हंस ममत्रह, नमो सिद्ध महागुणी ॥२॥

### [ 88 ]

# ॥ ढाल श्रीपालना रासनी देशी ॥

समय प्रसंतर अगरुरसी, चरम तिभाग विशेष। अत्रगाहन लही जे शिव पहोता, सिद्ध नमो ते अशेष रे। ॥ भविका० १॥

पूर्व प्रयोग ने गति परिणामे, बंधन छेद असंग। समय एक ऊरध गति जेहनी, ते सिध प्रणमो रंग रे।

निर्मल सिद्धशिलानी उपरे, जोयण एक लोकंत। सादि अनंत तिहाँथिति जेहनी, ते सिद्ध प्रणमो संतरे। ॥ भविका० ३॥

जाणे पिण न शके कही पुरगुण, प्राकृत तिम गुण जास। जोपमा विण नाणी भव मांहे, ते सिद्ध दियो उच्छास रे। ॥ भविका० ४॥

ज्योतिसुं ज्योति मली जस अनुपम, विरमी सकल उपाधि। आतमराम रमापति समरो, ते सिद्ध सहज समाधि रे।

#### [ 83 ]

#### ॥ हाल ॥

रूपातीत स्वभाव जे, केवल दंसण नाणी रे। ते ध्याता निज आतमा, होये सिद्ध गुण खाणी रे॥१॥ ॥ वीर जिनेसर उपदेशे॥

श श्री सिद्धपद कान्यम् इन्द्रवज्राष्ट्रतम् ॥ दुइद्दक्रम्मानरण'यग्वक्षके, अनंतनाणाइ सिरि चडक्के। सम्मग्ग लोयग्ग पयप्य सिद्धे, काएइ निच्चंपि समत्त सिद्धे।

॥ कान्यम् द्रुतविलंबित द्यसम्॥

विमल केवल भासन भास्कर, जगति जन्तु महोदय कारणम्। जिनवर बहुमान जलीघतः, शुचि मनाः स्नपयामि विशुद्धये॥२॥

मत्र-ॐ ही अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा - मृत्यु - निर्मारणाय, श्रीसिद्धाय, पंचामृतं-चन्दनं-पुष्पं-धूपं-दीपं-अक्षतान् - नैवेद्यं - फलं - वस्त्रं-वासं पजामहे स्वाहा ।

### [ 88 ]

॥ वृतीया श्रीआचार्यपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

हिव आचारिज पद तणी, पूजा करो विशेष। मोह तिमिर दूरे हरे, स्रमे भाव अशेष॥१॥

॥ काव्यम् इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

स्रीण द्री कय कुगहाणं, णमो णमो स्र समप्पहाणं। सद्देसणादाण समायराणं, अखंड छत्तीस गुणायराणं॥१॥

॥ भुजंग प्रयातवृत्तम् ॥

नमूं सूरि राजा सदा तत्व ताजा,

जिनेन्द्रागमे प्रौढ़ साम्राज्य भाजा।

षड्वर्ग वर्गित गुणेशोभमाना,

पंचाचारने पालवे सावधाना ॥१॥

जिके पंच आचार पाले सुभावे,

अनित्यादि सद्भावना नित्य भावे।

जिनेन्द्रागमे ज्ञान दाने सुरत्ता,

बहुभन्य में जे रहे अप्रमत्ता ॥ २॥

छतीसे गुणे दीप्यमाना गणेशा,

सदा शासनाधारभूता सुलेशा।

#### [ 84 ]

बहुमन्यलोका सुमार्गेनर्यता, हुजोद्धरि सुख्या सदा तैजवन्ता ॥३॥

भवि प्राणीने देशना देश काले,

सदा अप्रमत्ता यथा सत्र आले॥ जिके शासनाधार दिग्दन्तिकल्पा, जगत्ते चिरंजीवजो शुद्ध जल्पा॥४॥

॥ हाल उच्लालानी देशी ॥

श्राचारज प्रनिपति गणी, गुण छत्तीसे धामोजी ॥ चिदानन्द रस स्वादता, परभावे निःकामोजी ।श्राचा० १॥

#### ॥ उल्लालो ॥

निःकाम निर्मेल शुद्ध चिद्धन, साध्य निजनिरधार थी। निज झान दर्शन चरणवीरज, साधना व्यापार थी॥ भिव जीवनोधक तत्वशोधक, सयल गुण सपित धरा। संवर समाधि गत उपाधि, दुविध तप गुण आगरा॥२॥

॥ पूजा-ढाल ॥ श्रीपालनारासनी-देशी ॥ पंच आचार जे स्था पाले, मारग भारो साचो ॥ ते आचारज निमये तेहश्च, प्रेम करीने जाचो रे ।भविका० १ वर छत्रीश गुणे करी सोहे, युगप्रधान जग मोहे ॥
जग बोहे ना रहे खिण कोहे, खरि नमूँ ते जोहेरे ॥भ०२॥
नित्य अप्रमत्त धर्म उवएसे, निहं विकथा न कपाय ॥
जेहने ते आचारजनिमये, अकलुप अमल अमाय रे ॥भ०३।
जे दिये सारण वारण चोयण, पिडचोयन वली जनने ॥
पटधारी गच्छथंम आचारज, ते मान्या मुनिमनने रे ।भ०४।
अत्थिमिये जिन खरज केवल, चंदे ते जग दीवो ॥
भुवन पदारथ प्रकटन पदुते, आचारज जिरंजीवो रे ।भ०५।

### ॥ ढाल ॥

ध्याता आचारज भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे। पंच प्रस्थाने आतमा, आचारज होय प्राणी रे॥ वीर०॥

# ॥ श्री आचार्यपद काव्यम्॥

णं तं सुहं देइ पियाणमाया, जेदिंति जीवाणिह स्रीस पाथा। तुम्हाहुते चेव सया सहेह, जंम्रवस सुक्खाइं लहुं लहेह ॥१

### ॥ काव्यम् ॥

विमल केवल भासन भास्करं, जगति जंतु महोदय कारणम्। जिनवरं बहुमान जलौवतः, शुचिमनाः स्नपयामि विशुद्धये।२ मंत्र : ॐ हीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त झान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्रीआचार्यपदे, पंचामृतं, चंदन-पुष्यं-धूपं-दीपं अक्षतान्-नेवेद्यं-फलं-वरुं-वास यजामहे स्वाहा ।

॥ अथ चतुर्थी उपाध्यायपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

गुण अनेक जग जेहना, सुन्दर घोमित गात्र । डउज्माय पद अरचिये, अनुभव रसनो पात्र ॥ १ ृ॥

॥ कात्यम् इन्द्रवज्ञाष्ट्रनम् ॥

सुत्तत्यवित्यारण तप्पराण, णमो णमो वायगञ्जसराणं । गणस्स संघारण सायराण, सन्वप्पणा विज्जय मच्छराण् ।१

॥ भुजंगप्रयात वृत्तम् ॥ महाद्य सिद्धान्त सुद्धे करीने,

पटावे सुशिष्या अनुग्रह धरीने॥

करे प्जना लोक मध्येत्वदीया,

स्फुरती दयी जास शक्ति स्वर्शीया ॥१॥

गण सार शुद्धे सुदर्गे करता, प्रनिवर्ण मध्ये प्रमादो द्वरता।

पचीशे गुणे युक्त देहा सुधूर्या, सदा वंदिये ते उपाध्याय पूर्या ॥२॥ नहीं धरिपण धरि गुणने सुहाया, नम्रंवाचका त्यक्तमद्मोह माया। वली द्वादशांगादि स्त्रार्थ दाने, जिके सावधाना निरुद्धामिमाने ॥३॥ घरे पंचनेवर्ग वर्गित गुणौघा, प्रवादि द्विपोच्छेदने तुल्य सिंघा ॥ गुणीगच्छ संधारणे स्तंभभृता, उपाध्याय ते वंदिये चित् प्रभृता ॥४॥ ॥ ढाल उच्लालानी देशी ॥

खंति जुआ मुत्ति जुआ, अज्जव मद्द्य जुत्ताजी। सच्चं सोयं अर्किचरणा, तव संजम गुण रत्ताजी॥१॥

॥ उलालो ॥

जे रम्या ब्रह्म सुगुत्ति गुत्ता, सुमित सुमता श्रुतधरा।
स्याद्वादे तत्ववादक, आत्म पर भविजन करा॥
भव भीरु साधन धीर शासन, वहन धीरी मुनिवरा।
सिद्धांत वायण दान समरथ, नमो पाठक पद धरा॥२॥

#### [ 38 ]

॥ पूजा ढारू श्रीपालनारासनी देशी ॥ द्वादश अंग सच्माय करे जे, पारग धारग तास। धूत अर्थ विस्तार रसिकते. नमो उनकाय उल्लास रे ।भ०१ अर्थ प्रत्र ते दान विभागे, आचारज उवमाय। भन त्रीजे जे लहे शिवसपद, निमये ते सुपसाय रे। भ०२ मुख शिष्य निपाई जे प्रभु, पाहाणने परलव आणे । ते उनभाय समल जन पूजित, धन्न अर्थ सनि जाणेरे। भ०३ राजकॅबर सरिखा गणचितक, आचारज पद योग। जे उवमाय सदा ते नमतां, नावे भवमय सोगरे ॥भ० ४॥ बावना चंदन रससमवयणे. अहित ताप सवि टाले। ते उक्काय नमीजे जे वही, जिनशासन अजुराहे रे । म०५ ॥ सिद्ध चक्र पद वदो ॥

॥ ढाल ॥

तप सन्माये रत सदा, द्वादश अंगनो ध्याता रे । उपाध्याय ते आतमा, जगगंधन जग आता रे ॥ ॥ वीर जिनेसर उपदिसे० ॥५॥

॥ श्री उपाध्यायपद काव्यम्॥

सुत्तत्य संवेग मय सुएण, संनीर खीरायम विस्सुएण । पीणति,जेते उवज्कायराए, काएह णिच्चंपि कयप्प साए॥१

### [ 40 ]

### ॥ काव्यम् ॥

विमल केवल भासन भास्करं, जगतिजनत महोदय कारणम्। जिनवरं बहुमान जलोघतः, शुचि मनाः स्नपयामि विशुद्धये॥२

मंत्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म- जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीउपाध्यायपदे, पंचामृतं - चन्दनं - पुष्पं-धूपं-दीपं-अक्षतान्-नैवेद्यं-फलं-वस्त्रं-वासं यजामहे स्वाहा।

॥ अथ पंचमी श्री मुनि पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

मोक्ष मारग साधन भणी, सावधान थया जेह। ते मुनिवर पद वंदता, निर्मलथाये देह॥१॥

॥ कान्यम् ॥ इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

साहूण संसाहिअ संजमाणं, नमो नमो सुद्ध दया दमाणं। तिगुत्ति गुत्ताण समाहियाणं, मुणीण माणंद पयद्वियाणं।१।

॥ भुजंग प्रयात वृत्तम् ॥

जिके दर्शन ज्ञान चारित्र रत्ने,

करी मोक्ष साधे प्रधान प्रयत्ने।

#### [ 48 ]

सुमत्ती गुपत्ती घरे सावधाना, ग्रामाचार पाले हरे

शुभाचार पाले हरे मोह माना ॥१॥

विवर्जे विकत्था प्रमादादि दोषा,

जितेन्द्रियणं जे महाज्ञान कोशा।

शुम ध्यान ध्यावे गणीधे समिद्धा,

नमो ते सदा सर्व साधु प्रसिद्धा ॥२॥

करे सेवना खरिवायग गणीनी,

करूँ वर्णना तेहनीशी मुणिनी।

समेता सदा पच समितें त्रिगुप्ता,

त्रिगुप्ते नहीं काम मोगेपुलिप्ता ॥३॥

वली बाह्य अभ्यन्तर ग्र थिटाली,

होये मुक्तिने योग्य चारित्र पाली।

शुमान्दाग योगे रमे चित्रवाली,

नमु साधुने तेह निज पाप टाली ॥४॥

### ॥ ढाल ॥ उलालानी देशी ॥

सकल विषय विष वारिने, निःकामी निःसगीजी । भव दव ताप समावता, आतम साधन रंगी जी ॥१॥

## [ 42 ]

# ॥ उल्लालो ॥

को रम्या शुद्ध स्वरूप रमणे, देह निर्मम निर्मदा। काउसगा मुद्रा धीर आसन, ध्यान अभ्यासी सदा॥ तप तेज दीपे कर्म भोपे, नैव छीपे पर भणी। मुनिराज करुणासिंधु त्रिभ्रवन, बंधु प्रणमुंहित भणी॥२॥

॥ पूजा ढाल श्रीपालनारासनी देशी ॥
जिम तरुफूले भमरो बेसे, पीडा तस न उपावे ॥
लेई रस आतम संतोषे, तिम म्रुनि गोचरी जावेरे ।भ०२१।
पंचेंद्रीने कपाय निरुंधे, पटकायक प्रतिपाल ॥
संयम सतर प्रकारे आराधे, वंद्ं तेह दयाल रे ॥भ० २२॥
अढार सहस शीलांगना घोरी, अचल आचार चरित्र ।
म्रुनि महंत जयणा युत वंदी, कीजे जनम पित्र रे ।भ०२३
नत विध ब्रह्म गुप्ति जे पाले, बारे विध तप शरा ।
पहचा मुनि निमये जो प्रगटे, प्रब पुण्य अंकुरा रे ।भ०२४
सोना तणी परे परीक्षा दीसे, दिन-दिन चढ़ते वाने ।
संजम खप करता मुनि निमये, देश काल अनुमाने रे ।भ०२४

## ॥ ढाल ॥

अप्रमत्त जे नित रहे, निव हरषे निव सोचे रे। साधु सुधा ते आतमा, स्युं मूं डे स्युं लोचे रे॥ वीर० ६॥

#### [ ka ]

#### ॥ श्री साधुपद कान्यम् ॥

स्तंतेय दंते य सुगुत्ति गुत्ते, मुत्ते पसंते गुण जोग जुत्ते । गयप्य माए इय मोह माए, ग्हाएह निच्चं मुणिराय पाए।ध

#### ॥ कान्यम् ॥

विमल देवल भासन भास्करं, जगित जंतु महोदय कारणम् । जिनवरं बहुमान जलौघतः, छुचिमनाः स्नपयामि विशु**द्ध**ये।ध

मंत्र : ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त झान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु नितारणाय, श्रीसाधुपदे पंचामृतं, चंदन-पुष्पं-धूपं-दीपं अक्षतान्-नेदेशं-फरं-वरः-वास यज्ञामहे स्वाहा ।

> ॥ अघ पष्ठी श्रासम्यग् दर्शनपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

जिनवर भाषित शुद्ध नय, तत्त्व तणी परतात । ते सम्यक दर्शन सदा, आदरिये शुभ रीत ॥ १ ॥

#### ॥ कान्यम् इन्द्रवज्ञावृत्तम् ॥

जिणुच वर्चे रुड् लक्यणस्स, नमो नमो निम्मल दसणस्स । मिच्छत्त नासाइ समुगगसस्स, मृलस्स सद्धम्म महादुमस्म ।१

# [ 48 ]

॥ भुजंग प्रयात वृत्तम् ॥

अनंतानुवंधी क्षयादि प्रकारे, महा मोह मिध्यात्वने जेह वारे। इगध्यादि मेर्दे करी वर्णवीजें,

सडसिंह भेदें वली जे थणी जें॥ १॥

जिनंद्रोक्त तत्त्वार्थ श्रद्धान रूपो,

गुणा सर्वं मध्ये प्रवर्ते अनुपो।

विना जेण नाणं चरित्रं न शुद्धं,

सुहं दंसणं तं नमामो विशुद्धं ॥ २ ॥

विपर्या सहउ वासना रूप मिथ्या,

टले जे अनादि अछे जे कुपध्या।

जिनोक्तें होइ सहज थी शुद्ध ध्यानं,

कहीये दर्शनं तेह परमं निधानं ॥ ३ ॥

विना जेहथी ज्ञान मज्ञान रूपं,

चरित्रं विचित्रं भवारण्य कूपं।

अकृति सातने उपशमे क्षय ते होवे,

तिहां आपरूपे सद् आप जोवे ॥ ४ ॥

॥ ढाल रहालानी देशी ॥

सम्पग दर्शन गुण नमो, तत्त्र प्रतीत स्वरूपोजी ! . जसु निरधार म्बभाव छे, चेतन गुण जे अरूपोजी ॥१॥

॥ उलालो ॥

ज अनुप श्रद्धा धर्म प्रगटे, सयरू पर ईहा टर्ले । निज शुद्ध सत्ता भाव प्रगटे, अनुभव करण रुचिता उछले ॥ बहुमान परिणति वम्तु तत्त्वे, अहव तसु कारण पणे । निज साध्य दृष्टे सर्वकरणो, तत्त्वता सपति गणे ॥ २ ॥

॥ पूजा ढाल श्रीपालनारासनी देशी ॥ शुद्ध देवगुरु धर्म परोक्षा, महहणा परिणाम। जेह पामी जे जेह नमी जे. सम्यग दर्शन नाम रे ।भ०२६ मल उपग्रम क्षय उपग्रम क्षय थी, जे होय त्रिविध अभंग । सम्यग्दर्शन तेह नमीजे, जिन धर्मे दृढ रंग रे। भ० २७ पच बार उपशमिय लहीजे, क्षय उपशमिय असंख। एकनार शायिक ते समकित, दर्शन निमये असंख रे । भ०२८ ज विण नाण प्रमाण न होवे, चास्त्रि तरु नवि फलियो । सुखनिर्वाण न जेविण लहिये,समकित दर्शन वलियोरे ।भ०२६ सटसंह नोले ने अलकस्यिं, ज्ञान चरित्र नुं मूल। समितित दर्शन ते नित प्रणम् , शिवपथतुः अनुक्ल रे । भ०३०

# [ 44 ]

## ॥ हाल ॥

श्वम संवेगादिक गुणा, खय उपशम जे आवे रे। दर्शन तेहिज आतमा, शुंहोयनाम धरावे रे॥ वीर० ७॥

॥ श्रो सम्यग्दर्शन पद काव्यम् ॥

जं दन्त्र छक्कई सुसद्दाणं, तं दंसणं सन्त्रगुणप्यहाणं। कुग्गाह-वाहीउवयन्ति जेणं, जहा विसुद्धेण रसायणेणं॥६॥

# ॥ काव्यम् ॥

विमल केवल भासन भास्करं, जगतिजन्तुमहोदयकारणम्। जिनवरं वहुमान जलोघतः, गुचिमनाः स्नपयामि विशुद्धये।६

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय, श्रीसम्यग्दर्शनपदे, पंचामृतं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं-अक्षतान्, नैवेद्यं फरं-वस्त्रं-वासं यजामहे स्वाहा।

॥ अथ सप्तमी श्रीसम्यग् ज्ञान पद प्जा ॥

# ॥ दोहा ॥

सप्तम पद श्री ज्ञाननो, सिद्ध चक्र तप मांह। आराधीजे शुभ मने, दिन-दिन अधिक उच्छाह॥१॥

#### [ १७ ]

॥ कान्यम् इन्द्रवजाञ्चम् ॥ अन्नाण संमोह तमो हरस्स, नमो नमो नाण दिवायरस्स ।

पंचण्यारस्य वगारगस्य, सत्ताण सव्बल्यपयासगस्य ॥१॥

॥ भुजंग प्रयात द्यत्तम् ॥

हुदे जेहथी सर्व अज्ञान रोघो, जिनाधीश्वर शोक्त अर्थावयोधो।

मति आदि पंच प्रकार प्रसिद्धो,

जगद् मासने सर्व देवाविरुद्धो ॥१॥

पदीय प्रभावे सुमक्षं अमक्षं, सुपेयं अपेयं सुकृत्य अकृत्यं।

जियो जाणिये लोक मध्ये सुनाणं,

सदा ते विशुद्ध तदेव प्रमाणं ॥२॥

होपे लेहथी ज्ञान शुद्ध प्रतोधे, यथा वर्ण नासे विचित्रावरोधे।

तेणे जाणिये वस्तु पड् द्रव्य भागा,

न हुवे विफत्या निजेञ्छास्त्रभाषा॥३॥ होह पंच मत्यादि सुज्ञान मेदे,

गुरू पास थी योग्यता तेंद्र वेदे ।

## [' 46']

वली ज्ञेय हेय उपादेय रूपे, लहे चित्तमां जेम ध्याने प्रदीपे ॥४॥

॥ ढाल उलालानी देशो ॥

भव्य ननो गुण ज्ञानने, स्त्रपर प्रकाशक भावे जी। पर्याय धर्म अनंतता, मेदामेद स्त्रभावे जी॥१॥ ॥ उलालो॥

जे मुख्य परिणित सकल ज्ञायक, बोधमाव विलासता।
मित आदि पश्च प्रकार निर्मल, सिद्धि साधन लंच्छता॥१
स्याद्वाद संगी तत्त्वरंगी, प्रथम भेदाभेदता।
सिवकल्पने अविकल्प वस्तु, सकल संशय छेदता॥२॥

॥ पूजा ढाल श्रीपालना रासनी देशी ॥

अक्ष अभक्ष न जे विण लहिये, पेय अपेय विचार।
कृत्य अकृत्य न जे विण लहिये, ज्ञान ते सकल आधार रे।
॥ भविका० ३१॥

प्रथम ज्ञान ने पछी अहिंसा, श्री सिद्धान्ते भारखुं। ज्ञान ने वंदो ज्ञान सिनन्दो, ज्ञानीए शिव सुख चारखुं रे। ।। भविका० ३२॥ सकल किया नुं मूल ते श्रद्धा, तेहनुं मूल लेकिहिये। तेह ज्ञान नित नित बंदी ले ते विण कहा केम रहिये रे। ॥ भविका० ३३॥

पांच ज्ञान मार्हि जेह सदागम, स्पपर प्रकाशक तेह। दीपक परे त्रिभुवन उपकारी, वली जेम रविशशि मेह रे। ॥ सविका० ३४॥

लोक ऊरध अध तिर्यम् ज्योतिष, वैमानिक ने सिद्धि। लोकालोक प्रमट सिविजेह थी, तेह ज्ञान सुफ्त शुद्धि रे। ॥ सविका० ३५॥

#### ॥ हाल ॥

ज्ञानावरणी जे कर्म छे, क्षय उपश्चम तसु थाय रे। तो हुवे तेहील आतमा, ज्ञान अयोधता जाय रे। वीर० ८

॥ श्री सम्यग् ज्ञान पद काव्यम् ॥

नाणं पहाण जय सिद्धचक, तत्त्रावनोधिमय पसिद्ध । घरेह चित्ता वसहे फुरंत, मणिक दिन्न तमो हरतं॥ ७॥

#### ॥ काव्यम् ॥

विमल केपल भासन भाम्कर, जगति जतु महोदय कारणं । जिनवरं बहुमान जलीघतः, छुचिमनाःस्वपयामि विशुद्धये ।७ मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अहं परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निवारणय, श्रीसम्यग् ज्ञानपदे, पंचामृतं-चंदनं-पुष्पं-धूपं-दीपं-अक्षतान्-नैवेद्यं-फलं-वस्त्रं-वासं यजामहे स्वाहा।

॥ अथ अन्टमी श्री सम्यग् चारित्र पद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

अष्टम पद चारित्र नो, पूजो धरी उमेद। पूजत अनुभव रस मिले, पातिक होय उच्छेद॥१॥

॥ काल्यम् इन्द्रवज्रावृत्तम् ॥

आराहियाखंडिअसिकअस्स, नमो नमो संजम ्वीरिअस्स हि सन्भावणासंगविविद्धअस्स, निव्वाणदाणाइ समुज्जयस्स॥१॥

॥ भुजंग प्रयातवृत्तम् ॥

फले जेह सम्पूर्ण थी तत्कालं,

गुणाणंपि सर्वात्म भावे विशालं।

जिणे आदस्यों जे प्रयत्ने करीने,

दीयो लोकने जे अनुग्रह धरीने ॥१॥

हुवे जेहथी रंक लोकोपि प्ज्यो,

गुण श्रेणिथी दीपतो जैम सर्जी।

स्वकीये स्वमेदे करी जे विचिन्नं, जयो ते सदा लोक मध्ये चरित्रं ॥२॥

वर्ली झान फल चरण घरीये सुरंगे, निराशंसता द्वार रोघ प्रसंगे।

भवांमोघि संतारणे यान तुल्यं,

धरूँ तेह चारित्र अग्राप्त मूल्यं ॥३॥ होये जास महिमा थकी रंक राजा,

वली द्वादशांगी भणी होय ताजा।

वली पाप रूपोपि निःपाप थावे, थई सिद्धते कर्मने पार आवे ॥४॥

॥ ढाल उल्लालानी देशी ॥

चारित्र गुण वर्ली वली नमो, तत्त्र रमण जसु मूलोजी । पर रमणीय पणु टले, सकल सिद्ध अनुक्लोजी ॥ १ ॥

॥ उल्लालो ॥

प्रतिक्रुल आश्रव त्याग संयम, तन्विधरता दममयी। श्रुचि परम रांती मृत्ति दशपद, पश्च सवर उपचड़।। सामायिकादिक मेद धर्मे, यथा ख्याते पूर्णता। अकपाय अक्छप अमल उज्बल, काम कम्मल चूर्णता॥२॥

## ] ६२ ]

# ॥ पूजा ढाल श्रीपालनारासनी देशी ॥ 🔧

देश विरित ने सर्व विरित जे, गृहीयित ने अभिराम।
ते चारित्र जगत जयवंतुं, कीजे तास प्रणाम रे ॥भ० ३६॥
तृण परे जे षट् खण्ड सुख छंडी, चक्रवर्तिपण विरयो।
ते चारित्र अखय सुखकारण, तेमें मन माहें धिरयोरे।भ०३७
हुआ रंकपण जेह आदरी, पूजित इंद निरंदें।
अशरण शरण चरण ते वंद्ं, पूर्यु ज्ञान आनन्दे रे।भ०३८
वार मास पर्याये जेहने, अनुत्तर सुख अतिक्रमिये।
शुक्ल शुक्ल अभिजात्यते उपरे,ते चारित्र ने निमयेरे।भ०३८
चयते आठ करमनो संचय, रिक्त करे जे तेह।
चारित्र नाम निरुक्ते भाष्युं, ते वंद्ं गुण गेह रे।भ० ४०

## ॥ ढाल ॥

जाण चारित्र ते आतमा, निज स्वभावमां रमतो रे। लेक्या गुद्ध अलंकर्यों, मोह वने निव भमतो रे।वीर० ६।

॥ श्री चारित्र पद काव्यम्॥

सुसंवरं सोह निरोधसारं, पश्चप्ययारं विगयाइयारं। मूलोत्तराणेग गुणं पवित्तं, पालेहनिच्चंपिट्ठुसच्चरित्तं ॥१॥

#### [ { }

#### ॥ कान्यम् ॥

विमल केउल भासन भास्करं, जगितजंत महोदय कारणम् । जिनगरं महुमान जलाधतः, शुचिमनाःस्रवयामि विशुद्धये ।८

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म-जरा-मृत्यु निर्मारणाय, श्रीचारित्रपदे, पचामृत-चन्दनं - पुष्प - धूषं - दीप-अक्षतान्-नंवेद्यं-फलं-बस्त्रं-वास यज्ञामहे स्वाहा।

॥ अय नवमी श्री तप पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

कर्म काष्ठ प्रति जालगा, परतिख अगनि समान । तप पद पूजो मति सदा, निर्मल धरिवे ध्मान ॥ १ ॥

॥ कान्यम् इन्द्रवज्ञाष्ट्रतम् ॥

कम्मद्रुमान्मृरुण कु जरस्म, नमी नमी वित्र त्रीयरस्त । अणेगलद्वीण निमधणस्म, दुमज्ज अत्याणय साहणस्स ॥१॥

#### ॥ मालिनीपृत्तम् ॥

इय नव पय शिद्धं, लिंद्ध विज्ञा समिद्धं। पपटिय सरतम्म, ईां तिरेहास मम्म ॥ दिभिनदमुम्सारं, खोणि पीडा वयार। विजय विजय चक्क, मिद्धचक्क नमामि ॥१॥

## [ &8 ]

# ॥ भुजंगप्रयात वृत्तम् ॥

विधे जे कर्यी आतमा उज्जवाले,

घणाकाल नो कर्म राशि प्रजाले।

अनेका सुलद्धि लहे यत्रभावे,

क्षमा युक्त ए साधु महानन्द पावे ॥१॥

वली बाह्य अभ्यंतरे मेद भिन्नं,

जिनेन्द्रागमे वर्णत्यु जे अछिन्नं।

अनासं स्वभावे तिलोके सुनंद्यं, नमृं ते प्रमोदे तपः पद मनिद्यं ॥२॥

॥ मालिनी वृत्तम् ॥

इति जिनवर वंद्यं भक्तिता ये स्तुवंति।

परम पद निधानं, मानसे संस्मरंति॥

पर भव इहवा श्रीपालवन्मानवानां,

प्रभवति किलतेषां चारु कल्याण लक्ष्मी ॥३॥

॥ भ्रजङ्ग प्रयातवृत्तम् ॥

त्रिकालिक पणे कर्म कषाय टाले,

निकाचित पणे बांधियांतेह बाले।

कह्युं तेह तप बाद्य अन्तर दुमेदे,

क्षमा युक्त निर्हेतु दुर्ध्यान छेदे ॥४॥

#### · [ - Ek ]

होये जास महिमा थकी लब्धि सिक्टि, - अर्वोछक पणे कर्म आवरण शुद्धि। तपो तेह तप जे महानन्द हेते,

्ष प्र ज महानन्द हत, ्रहोये सिद्धि सीमंतनी जिम सकेते॥५॥

हस्या नव पद ध्यान ने जेह ध्यावे, सदानन्द चिद्रपता तेह पावे।

.वली , ज्ञान विमलादि गुणरत्न धामा,

नमुंते सदा सिङ्चक प्रधाना॥६॥ ॥ मालिनी वृत्तम्॥

हम नवपद ध्याचे, परम आनन्द पाचे। नव भन्न शिव जावे, देव नर भन पाचे॥ ज्ञान विमल गण गावे. सिद्यक प्रभावे।

हान विमल गुण गावे, सिद्धचक प्रभावे । सबि दुरित शमावे, निश्न जयकार पावे ॥ ॥ ढाल उलालानी देशी ॥

ा ढाल उलालाना द्या ॥ इच्छा रोधन तप नमो, बाह्य अन्यतर मेदे जी । आतम सत्ता एकजा, पर परिणति उच्छेदे जी ॥१॥

॥ उलालो ॥ उच्छेद कर्म अनादिसतति, जेह सिद्ध पण् वरे ।

गुम योग मग आहार टाली, भाव अक्रियता करे।।

अंतर महूरत तन्व साधे, सर्व संवरता करी। निज आत्मसत्ता प्रगट भावे, करो तप गुण आदरी।।२॥ ॥ हाल ॥

इम नव पद गुण मंडलं, चउनिक्षेप प्रमाणे जी। सात नये जे आदरे, सम्पग् ज्ञाने जाणे जी॥३॥ ॥ उलालो ॥

निर्द्धार सेती गुणे गुणनो, करे जे वहु मान ए।
तमु करण इहा तत्त्व रमणे, थाय निर्मल ध्यान ए॥
इस शुद्ध सत्ता भरूयो चेतन, सकल सिद्धि अनुसरे।
अक्षय अनन्त महंत चिद्धन, परम आनंदता वरे॥ ४॥
॥ अथ कलश ॥

इय संगल सुखकर गुण पुरंदर, सिद्ध चक्र पदावली। सिव लिद्ध विज्ञा सिद्धि मंदिर, भविक पृजो मन रली॥ उवकायवर ''श्रीराजसागर", ज्ञान-धर्म सुराजता। गुरु ''दीपचन्द" सुचरण सेवक,''देवचन्द्र" सुशोभता॥१॥

॥ पूजा ढाल श्रीपालनारासनी देशी ॥ जाणंतां त्रिहुं ज्ञाने संयुत, ते भव मुक्ति जिणंद । जेह आदरे कर्म खपेवा, ते तप सुर तरु कंद रेगाभू४१॥

कर्म निकान्तित पण क्षय जाये, क्षमा सहित जे करता । - ते तप निमर्य-वेह दीपाने, जिन शासन उजमंता रे ।भ०४२। आमोसही पमुहा बहु लिख, होवे जास प्रभावें।... ्षुष्ट महासिद्धि नवनिधि अगुटे,निमर्ये ते त्व भावे रे।भ०४३। फल चित्रसुख मोहट्टं सुर नर वर, संपति जेहत्तुं फूल । ते तप सुर तरु सरिखो वंद्, यम मुक्तरद अमूल रे ।भ०४४। सर्व मंगल माहि पहेलुं मगल, वर्णवियुं जे प्रथे। ते तप पद त्रिकरण नितंनिमये, वर सहाय त्रिवपंथे रे । मं०४४। <sup>इ</sup>म नवं पद धूणे तो तिहां लीनो, हुओ तन्मय श्रीपाल। सुजस विलासे चीथे खंडे, पह इग्यारमी ढाल रे ।भ०४६। 🥬 🐪 ॥ सिद्धचक पद बन्दो०॥

॥ ढाल ॥

इच्छा रॉथन सबरी, परिणित समता योगे रे। तप ते पहिज आतमा, नर्ते निज गुण भोगे रे ॥वीर०१०॥ आगम नो आगम तणो, भाव ते जाणो साचो रे। आतम भावे थिर हुनो, पर भावे मत राचो रे।वीरं०११॥ ,अप्ट सम्ह समृद्धिनी, घट माहिं ऋहि दाखी रे। ,तिम ननपद ऋहिजाणजो, आतमराम छे साछीरे॥वीर०१२॥ योग असंख्य छे जिन कहा, नव पद मुख्य ते जाणो रे। एंह तणे अवलंबने, आतम ध्यान प्रमाणो रे ॥वीर०१३ हाल वारमी एहवी, चौथे खंडे पूरी रे। वाणी वाचक जस तणी, कोई रही न अवूरी रे ॥वीर०१४॥ वीर जिनेसर उपदिसे०॥

# ॥ श्री तप पद काव्यम्॥

चज्मं तहाब्भिन्तर भेयमेयं, कषाय दुज्जेय कुकम्मभेयं। दुक्खकखयुत्थे कयपावनासं, तवेह दाहागमयं निरासं॥१॥

# ॥ काव्यम् ॥

विमल केत्रल भासन भास्करं, जगतिजन्तु महोदय कारणम्। जिनवरं बहुमान जलौघतः,शुचि मनाः स्नपयामि विशुद्धये॥१॥

मंत्र-ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म - जरा - मृत्यु - निवारणाय, श्रीतपपदे, पंचामृतं - चन्दनं - पुष्पं-धूपं-दीपं-अक्षतान्-नैवेद्यं -फलं-क्त्रं-वासं यजामहे स्वाहा।

सात्र करतां जगतगुरु शरीरे, सकल देवें विमल कलश नीरे। आपणा कर्ममल द्र कीधा, तेणें ते विबुध ग्रंथे प्रसिद्धा ॥१॥ हर्प घरी अप्तरा वृन्दे आवे, स्नात्रकरी एम आशीप भाचे । जिहांलगे सुरगिरि जंबुदीवो, अमतणा नाथ जीवाति जीवो।२॥

॥ अथ नवपद जी की आरती ॥

जय जय जगजन वाँछित पूरण, सुरतरु अभिरामी । सुर० आतम रूप विमल कर तारक, अनुभव परिणामी ॥जय०१॥ जय जय जग सारा, भविजन आधारा। भवि० आरति पार उतारा, सिद्धचक सुखकारा ॥जय०२॥ जगनायक जगगुरु जिण चदा, भज श्रीमगवंता । भज० आतम् राम रमा सुख भोगी, सिद्धा जगवता ॥जय० ३॥ पंचाचार दिये आचारज, युगनर गुणधारी। युग० धारक वाचक छत्र अरथना, पाठक भनतारी ॥जय० ४॥ शम दम रूप सकल गुण धारक, मोटा मुनिराया । मोटा० दरिसण नाण सदा जयकारक, सजम तप भाया ॥जय० ५॥ नवपद सार परम गुरु भाषां, सिद्धचक सुखकारी । सिद्ध० इह भव परमव ऋद्धिदायक, भन सायर वारी ॥जय० ६॥ कर जोडी 'सेवक जस गाचे, मनवाँछित पावे। मन० श्री जिनचन्द चरण परिप्जक, शिवकमला पांचे ॥जय० ७॥

# उपाध्याय साधुकीर्ति गणि कृत ॥ सत्रहभेदी-पूजा ॥

# ॥ दोहा ॥

भाव भले भगवंतनी, पूजा सतरे प्रकार। परिसंध कीधी द्रौपदी, अंग छठे अधिकार॥ ॥ राग सरपदी॥

जोति सकल जग जागति (हां रे अइ०) ए सरसति समिर सुभिद। सतर सुविधि पूजा तणी, पभणिसु परमानंद॥१॥

## ॥ गाथा ॥

न्हवण विलेवण वत्थजुगं, गंधारुहणं च पुपरुरोहणयं। मालारोहण वन्नयं चुन्न पडागाय आभरणे॥१॥ मालकलासुपवं सुघरं, पुष्फं पगरं च अह मंगलयं। धूर उखेवो गीययं, नद्दं वज्जं तहा भणियं॥२॥

## ॥ दोहा ॥

सतर सुविध पूजा प्रवर, ज्ञाता अंग मकार। द्रुपदसुता द्रौपदी परे, करिये विधि विस्तार॥

#### ना-प्रथम न्हवण पूजा ॥

#### ैं॥ राग देशास ॥

पूर्व मुख सावन, किर दणन पावनं, अहत धोती धरी, उचित मानी (अडयो) । विदित्त मुखकोशके, धीरगंधोदके, सुमृत मणिकलश किर विविध वानी ॥ अ०॥ १॥ निमिति जिनरंगं, लोम हस्ते नव, मार्जन करिय जिनं वारि वारि। अ०। मणिय कुलुमाजली, करुश विधि मन रही, नहवति जिन इन्द्र जिम, तिम अगारी॥ अ० २॥

#### ॥ दोहा ॥

पहिली पूजा साचवे, श्रावक छम परिणाम।

श्वि पदाल तनु जिन तणे, करे सुकृत हितकाम॥

परमानद पीयूप रस, न्हवण सुगति सोपान।

धरम रूप तरु सींचना, जलधर धार समान॥

#### , ॥ राग सारंग तथा मल्हार ॥

पूजा सतर प्रकारी, सुणियोरे मेरे जिन ( वर ) की । परमानन्द तिण अति छड़योरी सुधारम, तपत छुमी मेरे तनकी हो ॥पू० ॥१॥ प्रमुकु विलोकि नमि जतन प्रमार्जित, करत पखाल शुचिधार वनकी हो। न्हवण प्रथम निजविजन पुलावत, पंककुं वरप जैसे घन की हो ॥प्०॥२॥ तरिण तारण भवसिंधु तरणकी, मंजरी संपद-फल वरधनकी। शिवपुर पन्थ दिखावण दीपी, धूमरी आपद वेल मरदनकी हो॥ प्०॥ ३॥ सकल कुशल रंग मिल्योरी सुमित संग, जागी सुदशा शुभ मेरे दिनकी। कहे साधुकीरत सारंग भिर करताँ, आस फली मेरे मनकी हो॥ प्०॥४॥

# ॥ द्वितीया विलेपन पूजा ॥ ॥ राग रामगिरी ॥

गात्र लुहे जिन मनरंगसुं हो देवा ॥ गा० ॥ सखर सुधूपित वाससुं हारे देवा वाससुं । गंध कसायसुं मेलिये, नन्दन चन्दन चन्द मेलीये रे देवा ॥१ ॥नं०॥ मांहे मृग-मद कुंकम मेलीये, कर लीये रमणपिंगाणी कचोलीये ॥२॥ पग जानु कर खंधे सिरे रे देवा, भाल कण्ठ उर उदरंतरे । दुख हरे हांरे देवा सुख करे, तिलक नवे अङ्ग कीजिये ॥ ३ ॥ दूजी पूजा अनुसरे श्रावक, हिर विरचे जिम सुरगिरे । तिम करे जिणपर जन मन रंजीये ॥ ४ ॥

#### ॥ राग छलित ॥

#### ॥ दोहा ॥

करहुं विलेपन मुखसदन, श्रीजिनचन्द शरीर । तिलक नवे अंग प्जता, लहे भवोदिघ तीर ॥ मिटे ताप तसु देहको, परम शिशिरता सग । चित्त खेद सवि उपसमे, सुखमें समरसी रंग ॥

#### ॥ राग विलावल ॥

विलेपन कीजे जिनार अंगे; जिनवर अंग सुगधे ॥वि०॥ क्वंकम चन्दन मृगमद यक्षक हम, अगरमिश्रित मनरंगे॥ वि० ॥ १॥ पग जान् कर रांधे सिर, मालकण्ड उर उदरंतर सगे। विलुपित अध मेरो करत विलेपन, तपत सुमति जिम अगे॥ वि० ॥२॥ नव अग ना नव विलक्ष करत ही, मिलत नवे निधि चंगे। कहें साधु तलु छिन, करो सुललित पूजा जैसे गगतरंगे॥ वि० ॥ ३॥

॥ नृतीय वस्त्रयुगल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

वसनपुगल उज्बल निमल, भारोपे जिण अग । लाम झान दर्शन लहे, पूजा स्वीय प्रसम ॥

# ॥ राग गोडी ॥

कप को म उचनं, चन्द्रनं चितिं, सुगंधगंधे अधि-वासिया ए हां रे अह०। कनक पंडित हथे, लालप च उचन शुचि वसन जुग कंत अतिवासिया ए।।१॥ जिनप उचन अंगे, सुविधि शको यथा, करिय पहिरावणी ढोइये ए हां रे अ०। पाप लूहण अंग लूहणुं देवने, वस्त्रयुग पूज मल धोहये ए हां रे अ०।।२॥

# ॥ राग वैराडी ॥

देवरुष्य जुग पूजा वन्यो हे जगतगुर, देव दुष हर अब इतनो मागुं। तुंहिज सब ही हित तुंहिज ग्रुणति-दाता, तिण निम निम प्रभुजीके चरणे लागुं॥ दे०॥१॥ कहे साधु त्रीजी पूजा केवल दंसण नाण, देवदुष्य मिश देहुं उत्तम वागुं। श्रवण अंजली पुट सुगुण अमृत पीतां, सविराडि दुख संशय धुर में भांगुं॥ दे० २॥

> ॥ चतुर्थ वासक्षेप पूजाः॥ ॥ राग गोडी दोहा ॥

पूज चतुर्थी इण परे, सुमति वधारे वास।
कुमति कुगति द्रे हरे, दहे मोह दल पास॥

#### ं ॥ राग सारग ॥

हांहों रे देवा बावन चन्दन घसि कुमकुमा चूल विधि विरचे वासु ए। हां ॥ कुसुम चूल चन्दन मृगमदा, कंकोल तणो अधिवासु ए ॥ हां ॥ १ ॥ वास दशोदिशि वासते, पूजे जिन अग उत्रगु ए ॥ हां ० ॥ लाछि भ्रान अधिवासियो, अनुगामिकी सरस अभंगु ए ॥ २॥

॥ राग गौडी तथा पूर्वी ॥

मेरे प्रश्रुजीकी पूजा आणद मेले ॥ मे० ॥ वास भ्रुवन मोद्यो सब लोए, सपदा मेलेकी ॥ पूजा० १ ॥ सतर प्रकारी पूजा, विजय देवा तत्ता थेई । अप्रयत्त गुण तोरा परण सेवाकी ॥ पू० ॥ २ ॥ कुंकुम चन्दनवासे, पूजीये जिनराज चाथेई । चतुर्गति दुख गौरी चतुर्थी धनकी ॥ पू० ॥३॥

🧦 ॥ पंचम पुष्पारीहण पूजा ॥

॥ दोहा ॥

मन विकसे तिम विकयतां, पुष्य अनेक प्रकार । प्रसुप्जा ए पंचमी, पंचमि गति दातार ॥

॥ राग कामोट ॥ चम्पक केतकी मालती हा रे अ० ए, कुंद किरण मचकुंद। सोवन जाइ जूईका, विउलिसरी अरविंद ॥१॥ जिनवर चरण उवरि धरे ए हां रे अ०, मुकुलित क्रुसुम अनेक। शिव रमणीसे वर वरे, विधि जिन पूज विवेक ॥२॥

## ॥ राग कानडो ॥

सोहेरी माई वरणे मन मोहेरी माई वरणे। विविध कुषुम जिनचरणे॥ सो०॥ विकसी हसी जंपे साहिबकुं, राखि प्रश्च हम सरणे॥ सो०१॥ पंचिम पूज कुसुम ग्रुकुलितकी, पंचिषय दुख हरणे॥सो०॥ कहे साधुकीरित भगति भगवंतकी, भिषक नरा सुखकरणे॥ सो०२॥ है

॥ छठी मालरोहण पूजा ॥

॥ राग आशावरीमां दोहा ॥

छठी पूजा ए छती, महा सुरिभ पुफमाल। गुण गुंथी थापे गले, जेम टले दुखजाल।।

॥ राग रामगिरी गुर्जरी ॥

हे नाग पुन्नाग मंदार नव मालिका, हे मिललकासोग पारिध कली ए। हे महक दमणक बक्कल तिलक वासं-तिका, हे लाल गुल्लाल पाडल भिली ए॥१॥ हे जासुमण मोगर बेउला मालती, है पंच बरणे गुंधी मालती ए॥ हे माल जिन कंठ पीठे ठवी लहलहे, हे जाण सताप -सहु पालती ए॥ २॥

#### ॥ राग आशावरी ॥

देखी दामा कंठ जिन अधिक एधित नदे, चकोरकु
देखि देखि जिम चंदे ॥ दे० १ ॥ पंचिषध चरण रची
कृतुमाकी जैसी रयणाचिल सुहमदे ॥ दे० ॥२॥ छट्टी रे
तोडर पूजा तन डर घूजे, सन अरिजन हुइ हुइ तिम छन्दे ॥ दे० ॥ ३ ॥ कहे साधुकीरित सकल आशा सुद, मिक भगत जे जिण नदे ॥दे० ॥४॥

॥ सप्तम वर्णपूजा ॥

॥ दोहा ॥

केतिक चंपक केवड़ा, शोमे तेम सुगात । • चढो जिम चढता हुवे, सातमिये सुपशात ॥

॥ राग केदारो गोडी ॥

कुंकुम चर्चित विविध पच वरणक, कुसुममुं हारे अ०॥ कुद गुलानशुं चंपको दमणको, — ॥१॥ सातमी पूजमे अगिए अग अलकिये<sup>। दे स्व</sup>ञ्ज आलंक मिश्र माननी, सुगति आर्लिगिये ए ॥२<sup>, करि</sup> पंच

# ा। राग भैरवी ॥

पंच वरणी अंगी रचि, कुसुमनी जाती। फूलनकी जाती ॥ पं०॥ कुंद मचकुंद गुलाब शिरोमणी, कर करणी सोवन जाती॥ पं०॥ दमणक मरुक पाडल अरविंदो, अंस जूई बेउल वाती॥ पं०॥ १॥ पारिध चरण कल्हार मंदारो, विण पटकुल बनी भांती॥ पं०॥ सुरनर किन्नर रमणी गाती, भैरवी कुगति व्रतती दाती॥पं० २॥

॥ अष्टम गंधवटी पूजा ॥ ॥ दोहा सोरठो रागमां ॥ सुमति पूजा आठमी, अगर सेल्हारस सार । लावो जिन तनु भावशुं गंधवटी घनसार ॥१॥

# ॥ राग सोरठ ॥

कुंद किरण शशि ऊजलो जी देवा, पावन धन धनसारोजी। आछो सुरभि शिखर मृग नाभिनो जी चा, चुन्नरोहण अधिकारोजी।। आ०॥१॥ वस्तु सुगंध हेरियोजी देवा, अशुभ करम चूरीजै जी ॥ आ०॥ पारिध कलतरु मोरियोजी देवा तब दुमति जन खीजै जी तिका, हे रू) तब सुमती जन रीभैं, जी ॥२॥

· 42 \*

#### h कर्ने ना सम सामेरी।।

्र पूजोरी माई, जिनवर अग सुगंचै ॥ जि० ॥ पू० ॥ गधाटी घनसार उदारे, गोत्र वीर्थंकर वांचै ॥ पू० ॥ १ ॥ आठमी पूजा अगर सेव्हारस, लावे जिन वसु रागे । धार कपूर भाव घन वरपन, सामेरी मित जागै ॥ पू० ॥२ ॥

॥ नवमी ध्वज पूजा ॥

#### ः - - - ॥ दोहा॥ - ३

मोहन- ध्वज धर मस्तके, सहव गीत समूल। दीजे तीन प्रदक्षिणा, नवमी पूज अमूल॥ ॥ राग मेघ गोडी वस्तु छन्द॥

सहस जोमण सहस जोयण हेममय दण्ड । युतपताक - पचे वरण, घृम घुमन्त धृ्वरी बाजे । मृदु समीर लहके गयण, जाण कुमति, दल सयल भाजे ॥ सुरपति जिम विरचे - धजा ए, नममी प्ज सुरंग ॥ तिण पर श्रावक ्ष्या बहन, आपै दान अभंग ॥१॥

#### 🕒 ॥ राग नट्टनारायण ॥

- जिनराजको व्यत्र मोहना, व्यत्र मोहना रे व्यत्र मोहना ॥ जि० ॥ मोहन सूग्रुरु अधिवासियो, करि पच सबद त्रिप्रदक्षिणा । सधव वधू शिरसोहणा ॥ जि० ॥ १ ॥ भांति वसन पांच वरण बन्यो री, विध करि ध्वजको रोहणां ॥ साधु भणत नवमी पूजा नव, पाप नियाणां खोहणां ॥ शिव मंदिरकुं अधिरोहणा, जन मोद्यो नद्वनारायण॥जि०॥२॥

> ॥ दशमी आभरण पूजा ॥ ॥ राग केदार दोहा ॥

दशमी पूजा आभरण, रचना यथा अनेक।
सुरपति जिम अंगेरचे, तिम श्रावक सुविवेक॥
शिर सोहे जिनवर तणे, रयण सुकुट भलकंत।
तिलक भाल अङ्गद सुजा, श्रवण कुण्डल अतिकंत॥

॥ राग अधभास वा गुण्डमल्हार ॥

पांच पिरोजा नीलू लसणीया, मोती माणक लाल रसणीया, हीरा सोहे रे, मन मोहे रे धुनी चुनी पुलक करकेतना, जातरूप सूभग अंक अंजना, मन मोहे रे ॥१॥ मौलि मुकुट रयणे जड्यो, काने कुण्डल हारे अति जुगते जुड्यो। उरहारू रे मनवारू रे॥ २॥ भाल तिलक बांहे अङ्गदा, आभरण दशमी पूजा मुदा। सुखाकारू रे, दुखहारू रे॥ ३॥ ॥ राग केदारो ॥

प्रश्न शिर सोहे, ग्रुक्ट मणि रयणे जह्यो। अंगद वांह तिलक मालस्थल, येहु नीको कोन घड्यो ॥प्र०॥१॥ श्रमण कुण्डल शश्चि तरिण मडल जीपे, सुरतक्सम अल-क्यों। दुखके दार चमर सिंहासण, छत्र शिर उन्नरि ध्यो, अलकृत उचित वस्यो॥ प्र०॥ २॥

> ॥ एकादश फूलघर पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

फुलघरो अति शोभतो, फूंदे लहके फूल । महत्ते परिमल फलमहा, न्यारमी पूज अमृल॥

॥ राग रामिगरी कीतिकया ॥

कोत अकोल रायवेलि नव मालिका, कुन्द मचकुन्द

यर विचिक्रल हांरे ॥ अड० वि० ए॥ तिलक दमणक
दलं मोगरा परिमल, कोमला पारिध पाडल हां रे अ०
पा० ए॥१॥ प्रमुख कुसुमे रचे त्रिभ्रवनकु रुचं, कुसुम
गेहे विच तोरण्ं, हा रे अ० तो ए॥ गुच्छ चन्द्रोदय
मुन्का उन्नय, जालिका गोरा चित चोरण्ं हा रे अ०
चो० ए॥ २॥

# ॥ राग रामगिरी ॥

मेरो मन मोह्यो माईरी, फ़लवर आणंद मिलें। असत उसत दाम वधरी मनोहर, देखत तबही सब दुरित खिले॥ फ़०॥ १॥ कुसुम मंडप थंमगुच्छ चन्द्रोदय, कोरणि चारु विनाण सम्में। इंग्यारमी पूज भणीहे राम- गिरी विद्यथ विमाण जैसे तिपुरि भर्जे॥ फ०॥ २॥

॥ द्वादश पुष्पवर्षा पूजा ॥

॥ दोहा मल्हार रागमां ॥

चरपे बारमी प्जमें, कुसुम बादलिया फ्ल । हरण ताप दुख लोकको, जानु समा वहु मूल ॥

(राग भीममल्हार गुंढिमिश्र, देशी कड्खानी)

मेघ वरसे भरी, पुष्फ वादल करी, जानु परिमाण करि कुसुम पगरं। पंच वरणे वन्यो, विकच अनुक्रम चण्यो, अधोष्टंते नहीं पीड पसरं॥ मे०॥१॥ वास महके मिले, भमर भमरी मिले, सरस रसरंग तिण दुख निवारी। जिनप आगे करे, सुरप जिम सुख वरे, वारमी पूज तिण पर अगारी॥ मे०॥२॥

#### ॥ राग भीम मलार ॥

पुष्प वादलीया वस्तै सुसमा॥ अहो पु०॥ योजन अञ्चित्तर वस्तै गंधोदक, मनोहर जानु समा॥ पु०॥ १॥ गमन आगमनकी पीर नहीं तसु, इह जिनको अतिशय सुगुणे। गुंजत-गुंजत मधुर इम पभणे, मधुर वचन जिन गुण थूणे॥ पु०॥ २॥ क्रुसुम सुपरि सेना जो करे, तसु पीर नहीं सुमणे। समवसरण पचनरण अधोष्टंत; विद्युध रचे सुमना सुसमा॥ पु०॥ ३॥ वारमी एज भविक तिम करे, कुसुम विकस हसी उच्चरे, तसु भीम वंधण अधरा हुचे, जे करे जै जै जिन नमा॥पु०॥४॥

॥ त्रयोदश अष्ट मगलिक पूजा ॥ ॥ दोहा राग कल्याणमें ॥

तेरमी पूजा अवसरे, मंगरू अष्ट विघान । युगति रचे सुमते सही, परमानन्द निघान ॥

#### ॥ राग वसन्त ॥

अतुरु विमल मिल्पा, असंड गुणे भिल्पा सालि रजत तणा तंदुला ए। उलपण समाजक, पचविध वर्णकं, चन्द्रकिरण जैसा कजला ए॥१॥ मेलि मंगल लिखे, खयल मंगल अखे, जिनप आगे सुधानक धरे ए। तेरमी पूजविधि ते रमी मन मेरे, अष्टमंगल अष्टसिद्धि फरे ए॥२॥

# ॥ राग कल्याण॥

हां हो पूजा वणी तेरी रसमें। अष्ट मंगल लिखे, कुशल निधान हे; तेज तरणके रसमें ॥ हां ॥ १ ॥ दप्पण अद्रासण नंद्यावत्ते पूर्णकुं भ, मच्छ्रयुग श्रीवच्छ तसुमें। वर्धमान स्वस्तिक पूज मंगलकी, आनंद कल्याण सुख रसमें ॥ हां ॥ २ ॥

॥ चतुर्दश धूप पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

गंधवटी मृगमद अगर, सेव्हारस घनसार। धरि प्रभु आगल धृपणा, चडदिम अरचा सार॥

# ॥ राग वेलावल ॥

कृष्णागर कप्रचूर, सोगंध पंचे प्र । कुंदरुक सेव्हारस सार, गंधवटी घनसार ॥ गंधवटी घनसार चंदन मृगमदा रस मेलिये, श्रीवास धूप दशांग अंबर, सुरिभ वहु द्रव्य मेलिये ॥ वेरुलिय दंड कनक मंडित, धूपधाणो

कर घरे। भन्नष्टिच घूप करंति मोगं, रोग सोग अग्रम हरे॥ १॥

ताल रे ॥ दे० स० ॥२॥

॥ राग मालवी गौडी ॥

सव अरित मथनप्रदार घूपं, करित गंध रसाल रें ॥ देवा, करे ॥ घाम धूमा वलीय घूमर, कल्प पातिक गाल रे ॥ देवा, स० ॥ १ ॥ ऊर्व्वगति स्वंति भिक्किं मधमधे करनाल रे ॥ दे० ॥ चौदमी वामांग प्जा, दीवे रयण विशाल रे । आरती मगल माल रे, मालवी गीडी

॥ पंचदश गीत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

कड मले आलाप करि, गावो जिनगुण गीत। भावो अधिकी भावना, पनरमी पूजा प्रीत।।

🛮 श्री रागे आर्याष्ट्रतं 🛭

यद्धदनवकेवल मनंत, फल मस्ति जैनगुणगानं । गुणवर्ण-वानवार्यं, मात्रामापालयेर्युक्तं ॥ १॥ सप्तः स्वरसंगीतेः स्यानर्जयवादि वालकरणेवच । चंचुरचारी चारे, गीतं गानं सुपीयुषं ॥ २ ॥

# ॥ श्री राग॥

जिनगुण गानं श्रुत अमृतं। तार मंद्रादि अनाहत तानं, केवल जिम तिम फल अमृतं॥ जि०॥१॥ विद्युध कुमार कुमारी आलापे, मुरज उपंग नाद जिनतं। पाठ प्रवंध धुआप्रतिमानं, आयित छंद सुरति सुमितं॥ २॥ शब्दसमान रुच्यो त्रिभुवनकुं, सुर नर गावे जिन चरितं। सप्तस्वर मान शिवश्री गीतं, पनरमी पूजा हरे दुरितं॥ जि०॥ ३॥

॥ पोडस नृत्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

कर जोडी नाटक करे, सिज सुन्दर सिणगार। भव नाटक ते निव भमे, सोलभी पूजा सार॥

॥ राग शुद्ध नट्ट ॥

॥ काव्यं । शाद् लिविकी डितं वृतं ॥

भावा दिप्पिमणा सुचारु चरणा, सुंपुन्न चंदानना, सिप्पम्मासम रूव वेस वयसो, मत्तेभ कुंभत्थणा। लावण्णा सगुणा पिकस्स रवई, रागाइ आलावणा, कुम्मारी कुमरावि जैनपुरओ, नच्चंति सिंगारणा।

## सतरहभेदी-पूजा

#### ॥ गद्य ॥

तएण ते अठमयं कुमार कुमरीओ स्रियामेण देवेणं सिद्दुा रग महवे पिन्द्वा जिण नमता गायता नायता नच्चंतित्त ॥

#### ॥ रागनङ त्रिगुण ॥

नाचंति कुमार कुमरी, द्रागडिंद तत्ता थेडय, द्रागडिंद द्रागडिंदिक थोंग थोंगिन मुखे तत्ता थेडय।।
ना०॥ १॥ वेणु वीणा मुरज वाजे, सोलही सिणगार साजे, तनन्त न्तन्तानेइय, घणण घणण घूघरी घमके, रणणणण णा णेइय॥ ना०॥ २॥ कसती कचुकी तरुणी, मजरी ककार करणी, मोमित कुमरीय, इस्तकृत हाबादि मावे, ददित भमरीय॥ ना०॥ ३॥ सोलमी नाटक प्जा, सुरीयामे राजण कोनी। मुगंध तत्ता थेईय, जिनप भगते भिक्त लोणा, आणद तत्ता थेईय॥ ना०॥ ४॥

॥ मप्तदश्मी वालित्र पूजा ॥

॥ दोहा ॥

ततवन सुपिरे जानधे, वाजित्र चडितथ वाय । भगति भक्षी भगततनी, मतरमी ए सुपदाय ॥

## ॥ गाहा ॥

सुरमहरू कंसालो, महुरय यहल सुवज्जए पणवो । सुरनारि नंदि तूरो, पभणेइ तृं नंद जिणनाह ॥ ॥ राग मधुमाधवी ॥

त्ं नंदिआनंदि बोलत नंदी, चरण कमल जसु जगत्रय वंदी। ज्ञान निर्मल वावन मुख वेदी, तिवलि बोले रंग अतिही आनंदी ॥ त्ं।॥ १॥ भेरी गयण बाजंती, कुमति त्याजंती; प्रभु भक्ति पसाये अधिक गाजंती। सेवे जैन जयणावंती, जैनशासन, जयवंत नंदंती। उदय संघ परिपारय वदन्ती॥ त्ं।॥ सेवि भविक मधु माधनफेरी, भव नो फेरी नप्पभणंती, कहे साधु सत्तरमी पूज वाजित्र सब, मंगल मधुर धुनिकर कहंती॥ तुं॥३॥

## ॥ कल्रज्ञ ॥ ॥ राग धनाश्री ॥

भवि तुं भण गुण जिनके सब दिन, तेज तरिण मुख राजै। किवत शतक आठ थुणत शक्रस्तव, थुय थुय रंगै हम छाजै॥ भ०॥ १॥ अणहिलपुर शांतिशिव सुखदाई, नवनिधि सिद्धि आवाजें। सतर सुप्ज सुविधि श्रावककी
भणी मैं भगति हित कार्ज ॥ म० ॥ २ ॥ श्री जिनचन्द्रधरि धरतर पति, घरम वचन तसु राजें। संवत
सोल अहार श्रावण धुरि, पचमी दिवस समाजे ॥भ० ॥३॥
दयाकलश गुरु अमरमाणिक्य वर, तासु पसाये सुविध
हुई गार्ज। कहे साधुकीरति करत जिन सस्तव, सन्न
लीला सर साजें॥ भ० ॥४॥

## श्री सुगुणचन्द्रोपाध्याय कृत

# ॥ पंचपरमेण्ठी-पूजा॥

-: 0:-

## ॥ प्रथम अरिहंतपद पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

ॐकार बीज आदे नम्ं, गीर्जाणी सुखदाय।
तुं तृठी पंडित करे, पूजे सुरनर राय॥
ॐ नमो गुरुदेवक्कं, भाषा सरस बनाय।
पाहणथी पल्लव करे, उपगारी सिर राय॥
प्रथम नम्ं अरिहंतजी, दूजा सिद्ध अनंत।
तीजा स्रि सदा नम्ं, उपगारी भगवन्त॥
विल उवस्ताया वंदिये, गुण पचवीस प्रधान।
द्वाद्य अंग प्ररूपता, नहीं विकथा नहीं मान॥
पंचम पद सुनिराजनो, वंदो भवि इकतार।
गुण सत्तावीस सोभता, करुणा रस भंडार॥

पांचों पद सेवे नहीं, मृरस्य लोक अजाण।
ए पांचू परमेष्टि हैं, अनुपम सुखकी खाण।।
उज्जवल वरण विराजता, क्रमित हरण सुभ लेश।
अपिहत पट पूजा करों, सेवत सदा सुरेश।
अष्ट इच्च लेई करीं, पूजो अपिहंत देव।
पूजत अनुभव रस मिले, पावो सुख नितमेव।।
प्रथम पद श्रीकार हैं, अतिसय जास अनंत!
तीन लोकना राजनीं, सेवे सुर नर सत।

#### ॥ ढाल होलीरी ॥

निलहारो सुखकर जिनवर की। सब देवन मे देव नगीनो, महिमा अधिकी सुनितरकी ॥ व०॥ १॥ कोई ध्यावे हिर हर ब्रह्मा, कोई कहे मेरे वाला जी ॥ न०॥ कोई कहे मेरे वाला जी ॥ न०॥ कोई कहे मेरे वण्डी माता, कोई कहे मेरू काला जी ॥ व०॥ २॥ कोई नर्सिह देव कुंध्यावे, कोई कहे मेरे ज्याला जी ॥ व०॥ मेरे परसन तुम ही आए, वीतराग गुण वालाजी ॥ व०॥ ३॥ अनर देव सन काच कथीरा, तुम हो अमोलक हीरा जी ॥ न०॥ राग द्वेष तुम पास नहीं है, वाइस परिसह धीराजी ॥ व०॥ ४॥ तेरी सुरतकी

बलिहारी, क्या कहुं अजब अमीरा जी ॥ व० ॥ कोड देवता हाजर रहता, अणहु ते चडवीरा जी ॥ व० ॥ प्र ॥ जगजीवन जगलोचन कहिये, तुम सम अवर न धीरा जी ॥ व० ॥ तेरे गुणको पार न पायो, सुरनर राय बजीरा जी ॥ व० ॥ ६ ॥ वारै गुण अभु ऊपर सोहे, दृक्ष अशोक उदारा जी ॥ व० ॥ तीन छत्र भामंडल पूठै, ध्वजा फुरक रही सारा जो ॥ व० ॥ ७ ॥ पृथ्वी पीठ सिंहासन ऊपर, राजत हो वडवीरा जी ॥ व० ॥ पान फूल करके वहु सोभित, राजत हो गुण पूरा जी ॥ व०॥ ८॥ सहस जोजननो इंद्रध्वजा, प्रभु आगल चालत सारा जी ॥**ब०**॥ महा गोप महामाहण कहिये, निर्यामिक सथवारा जी ॥ ब० ॥ १ ॥ ऐसे अरिहंत पद की महिमा, सुणियो तुम सब प्यारा जी ॥ व० ॥ तोन लोक में इनका भंडा, पूजत है इकतारा जी ॥ व० ॥ १० ॥ अष्टद्रव्य से पूजा करतां, सदा हुवे जयकारा जी॥ व०॥ धरमविशाल दयाल पसाये, सुमति कहैं गुण सारा जी ॥ ब० ॥ ११ ॥ ॐ हीं परमात्मने पंचपरमेष्टीमहामन्त्रराजाय अरिहंतपदे अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

### ॥ अथ बीजी सिद्धपद पूजा ॥ ॥ बोहा ॥

द्जी प्जा सिद्धकी, करो भविक गुणवत । ध्वजा चढावो भावसु, लाल वरण मतिवंत ॥ गुण इकतीस विशाजता, तीन लोक सिर छत्र । अनंत चतुष्टय धारता, जगजीवन जगमित्र ॥

#### ॥ ढाल ॥

चाल-भवि पनरम पद गुण गाना हो मिन सिद्धपदके गुण गाना हो ॥ म० ॥ पनरे मेदे सिद्ध विराजै, भवि तुम चित्तमे लाना हो ॥ भ० सि॰ ॥ जिन जिन तीरथ अतीरथ कहीये, अन्य सर्लिग फहाना हो ॥ भ० सि० ॥ १ ॥ स्त्री प्रत्पादिक लिंगे जाये. कृत्य नपुँसक गाना हो ॥ म० सि० ॥ प्रत्येक-पुद्ध ने सह संबुद्धा, बुद्ध नोधित सुप्रमाना हो ॥ म० मि० ॥२॥ एक अनेक कह्या एक समये, गुरु मुख्यो ग्रह पाना हो ॥ म० सि० ॥ अष्ट सिद्धि नवनिधिके दाता, तुम हो देव निधाना हो ॥ म० सि० ॥ ३ ॥ सादी थनंत तम सुपके भोगी, जोगीसर लय लाना हो ॥ भ० सि०॥ शुन्द रूप रक्ष गध फरसकुँ, जीत भए ग्रुनि भाना हो॥ भ० सि०॥४॥ अन्यावाध सुखके तुम रसिये, भव्य सकल सुख दाना हो ॥ भ० सि० ॥ घाति अवाति द्र करीने, जोतमें जोत समाना हो ॥ भ० सि० प्र ॥ पेंतालीस लख जोजन शिल्ला, उज्जवल वरण कहाना हो ॥ भ० सि० ॥ ऊपर जोजन भाग चोइसमें, सिङ्क प्रभु ठहराना हो ॥ भ० सि० ॥ ६ ॥ तिहां श्रीसिङ्क सदा जयवंता, परम गुरु परधाना हो ॥ भ० सि० ॥ अनंत गुणाकर ज्ञान दिवाकर, इनके गुण नित गाना हो॥ भ० सि० ७॥ लब्धि रिद्धि सब सिद्धिके दाता; परम इष्ट सुखदाना हो ॥ भ० सि० ॥ धरमविशाल दयाल पसाये, सुमति कहै बुधवाना हो ॥ भ० सि० ८ ॥ ॐ हीं परमात्माने सिद्धपदे अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ तीजी आचार्य पद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

तीजे पदकुं नित नमुं, आचारज गुणवान ।
गुण छत्तीस विराजता, जिनवरके परधान ॥
प्रतिरूपादिक गुण करी, राजे स्र समान ।
जातिवंत कुलवंत है, नहि विकथा नही मान ॥

भन्य सकलक्कं ताखा, दे साचो उपदेश। क्वमति सदा द्रे करे, सुमति पाले हमेश॥ ऋद्धि सिद्धि कारण पूजिये, पीले रंग प्रधान। गणधारक गुरु गछपति, जुगप्रधान सुजान॥

॥ ढाल ॥

चाल-मही जिनंद सुसकारी रे वाला आचारज स्वकारी रे, बाला ॥ आ० ॥ गुण छत्तीस विरार्ज जेहना, परम परम उपगारी रे ॥ वा० आ० ॥ १ ॥ पचाचार विराजत जगमणि, सहम किरण अवतारी रे ॥ वा० आ० ॥ प्रतिरूपादिक गुण जमु छाजै, मोह माया परिहारी रे ॥ वा० आ० ॥ २ ॥ राग द्वेपहुं दूर निवारे, समता रस भंडारी रे॥ वा० आ०॥ क्रोध मान माया नहि जिनके, विकथा द्र निवारी रे ॥ या० आ० ॥ २ ॥ तेज करी धरज सम शोभित, मिध्यातमके वारी रे ॥ वा० आ०॥ क्षमा अधिक जगमें जसु राजे, विषय निकार निनारी रे॥ वा० आ० ॥ ३ ॥ हृदय गमीर महायश निरमल, रूपाधिक मृतु-हारी रे ॥ वा॰ आ॰ ॥ देस जात कुल उत्तम जिनके. मोद्या सर नर-नारी रे ॥ वा० आ० ॥ ४ ॥ सुरवर नरवर सेव करत है, जय जय तुम सुखकारी रे ॥ वा० आ० ॥ सोठी अमृत वाणी वोले, सुणतां हरप अपारी रे ॥ वा० आ० ॥ ६ ॥ पूरव चवद भण्या श्रुत-सागर, लबधि अठाइस धारो रे॥ वा ० आ०॥ द्रव्यातु-जोगी चरणानुजोगो, करणानुजोगके धारी रे॥ वा० आ० ॥ ७ ॥ गणतानुजोगरू धरमानुजोगी, जाणे आगम सारी रे ॥ वा० आ० ॥ धर्म प्रभावक एह कहीजे, धरि मंत्रके धारी रे ॥ वा० आ०॥८॥ गणधारी गछभार घ्रंधर, सारण वारणकारी रे ॥ वा० आ० ॥ ज्ञान उजागर विद्यासागर, वारी जाऊँ वार हजारी रे ॥ वा० आ० ॥ ह ॥ धरमविशाल द्याल पसाये, समित कहे जयकारी रे ॥ वा० आ० ॥ ऐसे गौतम-स्वामी कहिये, पूजो कर इकतारी रे॥ वा० आ० ॥ १०॥ 👺 हीं परमात्मने आचार्य - पदे अन्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ चौथी श्रीउवज्झाय पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री उवज्भाया वंदिये, प्रेम धरी मन रंग। चौथे पदमें शोभता, पूजो धर उछरंग॥ नील वरण ध्वज सुन्दरु, धर लावो शुम थाल । अप्ट द्रव्य लेई करी, सेवो दीन द्याल ॥ ॥ डाल ॥

( बाल-जिन गुण गानं श्रुत अमृत )

श्री उनज्माया भय हरण, भय हरणं रे देवा भय हरण ॥ श्री० ॥ परिहर विषय विकार प्रकार, ए गुरु हैं अग्ररण ग्ररण ॥ श्री० ॥ १ ॥ गुण पचनीस विराजित सुन्दर, देखत समको मन हरण॥ श्री०॥ तेज पुंज रवि शशि सम दीपत, मिध्या तम द्रे करण ॥ श्री० ॥ २ ॥ स्त्र अर्थ दाता जगमांहे. मुनि मानसमें जप करणं ॥ श्रो० ॥ सारण वायण चोयण करता, पडिचोयण वलि आचरण ॥ श्री० ॥ ३ ॥ द्वादश अग पह्या श्रुतमागर, मुमतिपर कृपति हरण ॥ श्रो० ॥ अतिशय विद्या चुरण जागे, जिन शासन उन्नति ऋरण॥ श्रो०॥ ४॥ धरम प्रभावक है उपगारी, ऐसे शुरु तारण तरणं॥ श्री०॥ नप जप आदिकती राप करना, माय सकलकु निसतरण ॥ श्रो० ॥ ४ ॥ नत्रविध ब्रह्मचर्य के धारक, दमविध निनय सदा करण॥ श्रो०॥ माया मनता दूर निनारी, द्वादस मेदे तप घरण । श्रो० ॥ ६ ॥ श्रिप्य वरगर्रा ज्ञान दान दे, सूरख थी पंडित करणं ॥ श्री०॥ ज्ञाजीवनके हो प्रतिपालक, तुम विन अवर न आभरणं ॥ श्री०॥ ७॥ विन कारण जगमें उपगारी, धन धन तुमरो आचरणं॥ श्री०॥ पंच परमेष्ठी महामंत्रको, इष्ट सदा दिलमें धरणं॥ श्री०॥ ८॥ धरम-विशाल दयाल पसाये, सुमति करे तुम नित वरणं॥ श्री०॥ नवनिध अडसिध मंगलमाला, पूजत जगमें जस भरणं॥ श्री०॥ ६॥ ॐ हों परमात्मने सकल पाठक राजाय अष्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा।

# ॥ अथ साधुपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

पंचम पदमें शोभता, साधु सकल गुणवंत।
गुण सतवीस विराजता, महिमावंत महंत॥
स्याम वरण मुनिवर कहा, तप करवा अति सर।
भविक कमल प्रतिशोधता, धरता निरमल नूर॥

### ॥ हाल ॥

(चाल सदा सहाई कुशलसूरि॰) सदा सहाई बीर पटोचर, सुणियो भविक उदार॥ भलाजी गुरु, सु॰॥ सुधरमा स्वामी अंतरजामी, तसु वदन सुखकार ॥ भ० ॥ जंबू आदिक गुण के सागर, ते प्रणमुं हितकार ॥ म० स० ॥ १ ॥ प्रभवादिक सय पांच उदारा. प्रतिवोध्या सुखकार ॥ म० ॥ सिज्जंभव आदिक जे धरि, तेहना शिष्य सुविचार ॥भ० स०॥ २ ॥ थ्लभद्र मोटो ब्रह्मचारी, दुक्कर दुक्करकार ॥ भ० ॥ सिंह गुका वासी जे मुनिवर, भापे दुक्कर कार ॥ म० स० ॥ ३ ॥ वज्रकुमार बड़े उपगारी, प्रतिबोध्या नर नार॥ भ०॥ श्रीसिद्धसेन दिवाकर स्वामी, राखी जगमें कार भ० स०॥ ४॥ विक्रम आदिक नुप अठारे, प्रतिवोध्या सुखकार ॥ म० ॥ एक तीरथक्र परगट करके, गुरु चरणा व्रतधार ॥ भ० स० ॥ ५ ॥ विल जिनभद्र खमानण कहिये, चूर्णी कारक जेह ॥ भ० स० ॥ पन्नवणा वलि सत्र ना कारक, इयामा-चारज तेह ॥ म० स० ॥ ६ ॥ देवड्डीमणी ए सत्रमे मोटा, राख्यो ज्ञानज सार ॥ भ० ॥ सूत्र साहपत्रे धर राख्या, जेसलमेर मफार ॥ म० स० ॥ ७ ॥ अमय-देवस्ररि उपगारी. नव अग टीकाकार ॥ भ० ॥ हेमाचारज है वडमागी जिण कीनो हेमनो भार ॥ भ० स० ॥ ८॥ कुमारपालने जिण प्रतियोध्यो. साखी धरमनो राख ॥ भ० ॥ श्रीजिनदत्तसुरीसर मोटा, श्रावक किया सवा लाख ॥ भ० स० ॥ ६ ॥ रतनप्रमद्धरि उपगारी, ओस्यानगर मकार ॥ भ० ॥ जिहांथी जैन थरम विसतरियो, मोटो कियो उपगार ॥ भ० स० ॥६॥ इत्यादिक गुणगणके द्रिया, सेवो भविक उदार ॥ भ० ॥ ढंढण आदिक महा तपस्ररा, नाम लियां जयकार ॥ भ० स० ॥ १० ॥ गजसुकमाल महामुनि चंद्रं, भाव करी इकतार ॥ भ० ॥ धन घन्ना अरू शालिभद्रजी, कीनी करणीसार ॥ भ० स० ॥११॥ खंधकसूरिना शिष्य पाचसै, स्रवीर व्रतधार ॥ भ० ॥ पंचम पद्में ए मुनि प्जो, सदा हुवे सुखकार ॥ भ० स० ॥ १२ ॥ पंचम आरे छोहडे होसी, दुपसह सूर द्याल ॥ भ० ॥ इत्यादिक ए द्वीप अढोमें बंद्ं साध कुपाल ॥ भ० स० ॥ धरम विशाल दयाल पसाये, पूज रची सुखदाय ॥ भ० ॥ सुमति कहे ए पंच परमेष्ठी, कामधेनु कहवाय भ० स० ॥ १४ ॥

> ॥ ढाल द्जी ॥ (चाल-पणिहारीकी)

सुण प्याराजी, सुणतां आसीस्वाद ॥ प्याराजी,

धरम सनेही साधुजी ॥ सु० ॥ करता पर उपगार ॥ प्या० ॥ लालच लोभ न जेहने, सु० । नहीं राखे द्वेप लगार ॥ प्या० ॥ ममता माया छोडीने, सु० ! धारे ब्रह्म सुराकार ॥ प्या० ॥ १ ॥ गाम नगर पुर पाटणे, सु०। करता धरम व्यापार ॥ प्या० ॥ राग होप म्रनिराजने, स० । नहीं कोई विषय विकार ॥ प्या० ॥२॥ उपगारी सिर सेहरो स् । क्रमति करे परिहार ॥प्या०॥ विन कारण मुनिराजजी, सु०। भन्य जीव हितकार ॥ प्या ।॥ ३॥ ज्ञानी ध्यानी ध्रमा, सु । महिमा करत नरेस ॥ प्या०॥ वाणी अमृत सारसी, सु०। स्णतां इरप इमेस ॥ प्या० ॥ ४ ॥ अनेक जीव प्रति-वृक्तिया, सु० । घरम तणा परधान ॥ प्या० ॥ माया न करे साधजी, सु०। नहीं विकथा नहीं मान॥ प्या०॥ प्राापच महात्रत धारता, सु०। पटकाया प्रतिपाल ॥ प्या॰ ॥ दोप वपालीस टालता, । स॰ । ऐसे दीन दयाल ॥ प्या० ॥ सुमति घारक पांच ने, सु० । सुपतिना रसमाल॥ प्या०॥६॥ उद्देशक आढे करी सु०। ऋतकड़ने विल द्ता । प्या० ॥ सिज्यातर राय पिंडकुं, सु॰। नहीं धारे अवधूत ॥ प्या॰ ॥ ७ ॥ वासी विदल ने टालता सु०। न लगावे कोई दोषं ॥ सु० प्या०॥ कुवचन केहनो सांभली, सु०। न धरे मनमें रोष ॥ प्या० ॥ ८ ॥ सधुकरनी परे मालता सु० । ऊंच नीच कुलमांह । प्या० ॥ इर्यासमिति सोधता सु० । लेता धर्म नो लाह ॥ प्या० ॥ ६ ॥ जयणा कर कर चालता, लेवे निरस आहार ॥ प्या० ॥ लांघे भाडो दे देहने, सु० । अणलाधे तपधार ॥ प्या० ॥ १० ॥ ओसर मोसर देखने, सु०। रस लंपट नहीं होय॥ प्या०॥ किरिया करता साधुजी, सु०। आलस न करे कोय॥ प्या० ११॥ परिषह जीते आकरा, सु० । करम हुवे सब दूर ॥ प्या० ॥ मुनिवर मधुकर सम कह्या सु०। दिन दिन वधते नूर ॥ प्या० ॥ १२ ॥ जंगम तीस्थ सारिखा, सु० । धरम तणा आधार ॥ प्या० ॥ एहवा मुनिवर पूजतां, सु० ॥ पावे चंछित सार ॥ ज्या० ॥ १३ ॥ धरमविशाल दयालनो, सु०। सुमति कहे करजोड़ ॥ प्यां० ॥ एहवा श्रीमुनिराजजी, सु० । मुक्त साथेका मोड ॥ प्या० ॥१४॥ 👺 हीं परमात्मने सर्व साधुम्यो अप्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा॥

॥ कलश्च ॥ ॥ दोहा ॥

अब है प्जा कलग्रकी, सुणियो तुम नरनार । सामलता सुख पामसो, सफल हुसी अवतार ॥ ऐमी डारुं मोहनी, सभा सहु हरखाय । सेपो जगतकी मोहनी, ए जग सार कहाय ॥ मत्र मांह सिरदार हैं, पचपरमेष्ठी एइ । सरवारथ सिद्धी कहो, गणधर गौतम जेर्ह ॥ जेहने एहनी आसता, तेहने एह सहाय । भागहोन निरम्नुह्सिकु, होत नहीं फल दाय ॥

॥ ढाल प्रकृत तथा उत्तर ॥
चंगीमें चंगी, कीन जगतकी सोहनी, चगीमें चगी,
जान जिणदपद मोहनी ॥ १ ॥ सुखी जगसमें कीन कही
मन भावना, सुखी वही ससार परमपद भावना ॥ २ ॥
सन्न देवनमें देव, बढो हुण जाणना । सन्न देवनमे देव,
पडो जिन जाणना ॥ ३ ॥ सन्में मोटो कीन, कही मेरी
माजना । सन्में मोटो होय, क्षमा गुण साजना ॥ ४ ॥
सन्में मोटो घ्यान, कही कोन साजना । सन्में मोटो

ध्यान, शुकल तुम जाणना ॥ ५ ॥ धरम बड़ो जग मांहि, कहो कुण जाणना। दया धरम जगमांय, बड़ो हे साजना ॥ ६ ॥ सब रसमें रससार, कहो कुण साजना । सब रसमें वैराग, बड़ो तुम जाणना ॥ ७ ॥ सब रमणीमें सार कहो, कुण साजना। शिव रमणी है सार, सुनो मेरे साजना ॥ ८ ॥ दान बडो कुण होय, कहो मेरे साजना, अभयदान सिरदार, सनो मेरे साजना ॥ १ ॥ शिव-रमणीको नाथ, कहो छुंण साजना, शिव रमणीको नाथ, सरव सिद्ध जाणना ॥ १० ॥ धरममें मोटो कौन, कहो मेरे साजना, धरम मांह शुभ भाव, सुणो मेरे साजना ॥ ११ ॥ दाता कहिये कौन, कहो मन भावना, गुरु बड़े दातार, धरम धन पावना ॥ १२ ॥ मीठी जगमें कौन, कहो मन भावना, मीठी जिनको वाणी, धरो चित चाहना ॥ १३ ॥ मीठी दाख खज्रके, मीठी चाहनी, जिणसे अधिकी होय, वाणी जिनरायनी ॥ १४ ॥ सब व्रतमें इण सार, कहो मेरे साजना, सब व्रतमें व्रत सार, चौथो व्रत जाणना ॥ १५ ॥ खरतर गच्छपति चन्द, स्रीक्वर सोहता, सकल विमल गुण गेह भविक मन मोहता ॥ १३ ॥ प्रीतसागर गाणि शिष्य सकल गुण राजता, अमृतधर्म उदार वाचक पद छाजता ॥ १७ ॥
पाटकमें परधान क्षमा गुण सारता । तसु सुत धरम
विशाल मुनिवत धारता ॥ १८ ॥ सुमिति कहे गुण
सार, भविक मन सोहता । वीकानेर मम्कार सकल मन
मोहता ॥ १६ ॥ संघ सकल सुरादाय सेवो प्रम्न भावसुं ।
पूज रची चित लाय अधिक चित चावसुं ॥ २० ॥
सम्यत सय उगणीसके तेपन जाणीये, माहा सुद चवदस
वार मंगल मन आणिये ॥ २१ ॥ भणतां गुणतां एह
सदा सुरा पामसे, घर घर मंगल माल हुवे जिन
नामसे ॥ २२ ॥ इति पंचपरमेन्टी पूजा सपूर्णम् ॥

# श्री जिनहर्षस्ति कृत ॥ वीसस्थानक पूजा ॥ ॥ प्रथम अरिहंतपद पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

सुखसंपति दायक सदा, जगनायक जिनचंद।
विघनहरण मंगलकरण, नमो नाभि नृप नंद॥
लोकालोक प्रकाशिका, जिनवाणी चित धार।
विंशतिपद पूजन तणो, किहस्युं विधि विस्तार॥
जिनवर अंगे भाखिया, तप जप विविध प्रकार।
विंशतिपद तप सारिखो, अवर न कोइ उदार॥
दान शील तप जप क्रिया, भाव विना फलहीन।
जैसे भोजन लवण विन, नहीं सरस गुण पीन॥
जै भवियण सेवे सदा, भावे स्थानक वीश।
ते तीर्थकर पद लहे, वंदे सुरनर ईश॥

॥ ढाल ॥

( चाल-तीरथपति त्रिमुवन सुखदाई) श्रीअरिहंत पद्१ सिधपद्२ ध्यावी, प्रवचन३ आचारिजि शुण गावो। स्थिविर पचम पद पुन-रुवभाया तपसि नाण दसण मन भाया ॥१॥

#### ॥ ऊलालो ॥

मनभाय विनयाश्य वश्यकाश्य मल, शीलश्य किरियाश्य जाणिये। सपश्य विविध उत्तम, पात्रश्य वेया,-वन्वश्य समाधिश्य वलाणिये। हितकर अपूरव नाण संत्रहश्य, घरो मन सुजगोज ए। श्रुत भक्तिश्य पुनि तीरयप्रमावन्थ्य एह थानक वीश्यक्त ॥ २ ॥

#### ॥ ढाल ॥

एह थानक बीश जग जयकारा, जपता छहीये जिनपर सारा। करम निकदे विसना बीशे, भाष्ट्या जगतारक जगदीशे॥ ३॥

#### ॥ ऊठालो ॥

जगदीश श्रथम, जिणंद जगगुरु, चरम जिनवरजी मुदा। भन्न तीसरे पद, सकल सेवी, लही जिनपति सपदा॥ बानीश जिननर, मकल सुखकर, इन्द्र जस गुण गाह्ये। इग दोय त्रिण, महु पद जपीने, तीर्थपति पद पाह्ये॥ ४॥

## ॥ दोहा ॥

अरिहंतादिक पद सदा, भिनये तप किर शुद्ध । अति निर्मल शुभ योगता, किरके तसु गुण छुद्ध ॥ विमल पीठ त्रिक तदुपरे, ठिविये जिनवर वीश । पूजन उपकरण मेलि करी, अरचीजे सुजगीश ॥ एक एक ए पद तणो, द्रव्य पूज परकार । पंच अब्टिविध जाणिये, सत्तर इगविस सार ॥ अब्ट जातिना कलश करि, विमल जले भिरपूर । पूजो भिवयण सह सुदा, होय सकल दुख दूर ॥ सोहे सह परमेष्टिमें, जिनवरपद अभिराम । वेद्ध निक्षेपे समरिये, वधते शुभ परिणाम ॥

# ॥ राग देशाख ॥

(चाल-पूर्वमुखसावनं, ए देशी)

सकल जगनायकं, परमपद दायकं, लायकं जिनपदं विमलभानं। चतुरधिकतीस३४ अतिशय अमल बारगुण१२ वचन पणतीस३४ गुणमणिनिधानं॥ अइयो॥ १॥ सुख-करण जिन चरण पद्मसेवित सदा, भमर सुर असुर नर हृदयहारी। एह जिनबर तणी आण पूरण सदा, दाम जिम जगतजन शिरसि धारी ॥ अइयो॥ २॥ जिनप पददरस, पारस फरसते हुवे, प्रगट निज रूप परिणति विभास। तजिय बहिरात्म, गिरिसारता भवि लहे. अनुपम आत्मकांचन प्रकाशं ॥ अहुयो ॥ ३ ॥ हुबह जिनराज पद, जाप रवि किरणतें, तुरत बहु दुरित भर तिसिर नाश। घनचिदानन्द वरकंदघन भवि लहे. तीर्थंकरचरण कमलाविलासं ॥ अहयो ॥ ४ ॥ वर विद्युध मणि लही काच लघ शकलकों, ग्रहण करवा करण कर पसारे । तिम लही जिन चरण, शरण शुभ योगसे, अवर सुरग्ररण कुण हृद्य धारे ॥ अइयो ॥ ५ ॥ प्रमु तुणे पंच, फल्याण केरे दिने, प्रगट तिहु लोक में हुइ उजेरो। मविक देवपाल, श्रेणिक प्रमुख जिन नमी, बाधियो गोत्र जिनराज केरो ॥ अहयो ॥ ६ ॥ जेह त्रिण काल, नित नमें जिन इरखश्च, तेह भगजल तरे जनम शाजे। अधिक भव यदि करे, तदपि निश्वय करी, सप्त वलि अष्टभव करीय सीम्हे ॥ अइयो ॥ ७ ॥

#### ॥ काव्य ॥

णमोणतिबन्नाण सद् सणाण, सयाणदिया सेसजत्-गणाण ॥ भगभोज विच्छेयणे वारणाण, णमोगोहियाण वराण जिणाण ॥ १ ॥ ॐ हो श्री अर्हद्श्यो नमः अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ द्वितीय श्रीसिद्धपद पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

तनु त्रिभागके घटनतें, घन अवगाहन जास। विमल नाण दंसण कियो, लोकालोक प्रकाश॥ अविनाशी अमृत अचल, पदवासी अविकार। अगम अगोचर अजर अज, नमो सिद्ध जयकार॥

## ॥ राग सोरठ ॥

(चाल - कुँद्किरण शशि ऊजलो रे देवा)

अनुभव परमानन्दशुं रे वाला, परमातम पद वंदों
रे। करम निकंदो वंदोने रे वाला, लिह जिनपद
चिरनन्दो रे॥१॥ गगन पएसंतर वली रे वाला,
समयान्तर अणकरसी रे। द्रव्य सगुण परजायना रे
वाला, एक समय विध दरसी रे॥२॥ एक समय
ऋजुगति करी रे वाला, भए परमपद रामी रे। भांगे
सादि अनंतमा रे वाला, निरुपाधिक सुखधामी रे॥३॥
अखिल करममल परिहरो रे वाला, सिद्ध सकल
सुखकारी रे। विमल चिदानन्द धन थया रे वाला, वर
इकतीस गुण धारी रे॥४॥ उत्यन्नता विल विगमता रे

वाला, ध्रुवता त्रिपदी संगे रे। प्रश्लमें अनत चतुष्कता रे वाला, सोहे शमक्रम भगे रे॥ ४॥ पनर मेदै ए सिद्ध थया रे वाला, सहजानंद स्वरूपी रे॥ परम ज्योतिमें परिणम्यारे वाला, अन्यावाध अरूपी रे॥ द॥ जिणवर पण प्रणमें सदा रे वाला, एहने दीक्षा अवसरे रे। तिण प्रश्लपद गुणमालिका रे वाला, कठं धरिये सुपरे रे॥ ७॥ हस्तिपाल भवि मगतिशुं रे वाला, सिद्ध परमपद भजिने रे। पद श्रीजिनहरसे लिखो रे वाला, परगुण परणित विजिने रे॥८॥

#### ॥ काव्य ॥

होगग्मागोपरि संठिपाण बुद्धाणसिद्धाण मणिदियाण। निस्सेस कम्मख्खय कारगाण, णमोसया मगह धारगाण॥१॥ ॐ हीं श्रीसिद्धेभ्यो नमः अष्ट द्रव्य यजामहे स्वाहा॥२॥

### ॥ तृतीय प्रवचनपद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

पद तृतीय प्रवचन नमों, ज्यू न अमो ससार । गमो कुमति परिणमनता, दमो करण अयकार ॥ जसे जलघर दृष्टितें, अखिल फलद चिकसाय । तैसे प्रवचनभक्तितं, शुभ परिणति अलसाय ॥

## ॥ श्री राग ॥

## ( चाल — जिनगुणगानं श्रुत अमृतं । )

प्रवचन ध्यानं सुखकरणं। परिहरिये सहु विषय विकारं, करिये प्रवचन आदरणं ॥ प्र० ॥ १ ॥ सप्त भंगि भृषित ए प्रवचन, स्पादवाद मुद्राभरणं। सप्त नयात्मक गुणमणि आगर, बोधिबीज उतपति करणं ॥ प्र० ॥ २ ॥ जैसे अमृत पान करणतें, हुवे सकलविपसंहणं। तैसे प्रवचन अमृत पाने, कुमित हलाहल प्रविसरणं। प्र० ॥ ३ ॥ प्रवचनको आधेय ए कहिये, सकलसंघ तसु अधिकरणं। तिण ए संघ चतुर्विध प्रवचन, ए पद अखिल कळुष हरणं ॥ प्र० ॥ ४ ॥ यदि भविजन तुम ए चाहतु हा, मुगति रमणिको वशकरणं। करण तीन इक करि तद करिये, प्रवचन पद समरण घरणं॥ प्र०॥ ५॥ जिनवरजी पण ए तीरथने, प्रणमे मध्य समवसरणं। भवजल तारण तरिंग समानं, ए तीस्थ अञ्चरण श्ररणं॥ प्र०॥ ६॥ जिम भरतेसर संघ भगति करी, कहियो पुण्यफलाचरणं। चक्री पद अनुभवि विल शिवपद, लीध करिय कमे निर्जरणं ॥ प्र० ॥ ७ ॥ नरपति संमव जिनहरेषे करि, आराधी प्रवचन घरणं। करम निकृदि थया जगदीसर, जिनव रमा उर आभरण॥ प्र०॥ ८॥

॥ काव्य ॥

अणंत संसुद्ध गुणायरस्त, दुख्यंधयारुग्गदिवायरस्त । अणंतजीवाण दयागिहस्त, णमो णमो सघ चउव्विहस्त ॥१॥ ॐ ही श्रीप्रवचनाय नमः अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा ॥३॥

## ॥ चतुर्थ आचार्य पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

पद चतुर्थ निमये सदा, ध्रगीसर महाराज । सोहम जबु सारिसा, सकल साधु सिरवाज ॥ सारण वारण चोयणा, पडिचोयण करतार । प्रवचनकज विक्रमायवा, सहस किरण अवतार ॥

#### ॥ राग रामगिरी ॥

( तर्ज—गात्र छुटे मनरंग सुरे वाला ) आचारित पर ध्याहयेरे वाला, तास विमल गुण गाह्ये । पाह्ये, हाहो रे वाला पाड्ये । जिनपति पर जगियर तिलो रे ॥ आ० ॥ १ ॥ जिन शासन उत्तरालता रे वाला, सफ्लजीय प्रतिपालता ॥ पालता हा० ॥ पालता चरण फरण मग चालतां रे ॥ आ० ॥ २ ॥ स्रि सफल गुण सोहता रे वाला, सुरनर जन मन मोहता ॥ मोहता हां हो० भवियणने पडिबोहता रे॥ आ०॥ ३॥ पंचा-चार विराजिता रे वाला, सजल जलद जिम गाजता ॥ गाजता हां हो ।। सूरि सकल सिर छाजता रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ उषदेशामृत वरसता रे वाला, दुरित ताप सहु निरसता ॥ निरसता हां हो० ॥ परमातम पद फरसता रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ धरम धुरंधरता धरा रे वाला, जग-वांधव जग हितकरा ॥ हितकरा ॥ हां हो० ॥ स्वपर समय विद गणधरा रे॥ आ०॥ ६॥ पद श्रीजिनहर्षे ग्रह्मो रे वाला, स्रीसर पद तप वह्यो । तप वह्यो हां हो । पुरुषोत्तम नृप शिव लह्यो रे ॥ आ० ॥ ७ ॥

## ॥ काव्य ॥

कुवादि केठी तरु सिंधुराणं, स्रीसराणं मुणिबन्धुराणं। धीरत्तसन्तिजय मंदराणं णमो सया मंगलमंदिराणं॥ १॥ ॐ हीं श्री आचार्येभ्यो नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा॥४॥

# ॥ पंचम स्थविर पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

द्विविध थिविर जिनवर कहा, द्रव्य भाव परकार। लौकिक लोकोत्तर वली, सुणिये मेद विचार॥ जनकादिक लौकिक घिविर, लोकोत्तर अणगार । पचम पटमें जाणिये, द्वितीय धिविर अधिकार ॥

#### ॥ गग मारंग ॥

नित निमये थिविर मुनीसरा । पंच महात्रत धारक वारक, कुमति जगत जन हितकारा ॥ नि० ॥ १ ॥ संयम यांगे मीदत् बालक, म्लानाटिक सर् मुनियम । एहने उचित महाय दियणते, बारे एहना दुःखभरा॥ नि० ॥ २ ॥ पर्याय प्रय श्रुत त्रिनिघ ए थिविग, बीमह साठ ममो परा । वयधर समजायादिक पाठक, एइ थिनिर गुण आगरा ॥ नि० ॥ ३ ॥ त्रीजे अहः क्या दन चित्रिरा. रलप्रयोना गुणध्या । ते इह निर्मल भावे प्रहिना, भनिक मगेज दिराक्ता ॥ नि० ॥ ४ ॥ धीरजलघि सम अतिहि गमीरा, सुरगिरि गुरु धीरज घरा। शुल्लागत तालाता धाग, घान-पिमल जल मागरा ॥ नि० ॥ ४ ॥ श्रुत तप र्भाग्त प्यान धग्यने, इत्यादिक शातात्रम् । तेह स्वरूप-रमण बचा थितिस, नहिस धरल केशांहरा ॥ नि० ॥ ६ ॥ पर थिकिपट सेवी भगने, पटमीसम वसुधेनता। पट भीजिन स्पर्व निग लहियो, मुनिस गुमुद निजास्म १ विकास का

## ॥ कान्य॥

सम्मत्तसंयम, पतित भविजन, अतिहि थिर करता भला। अवगुण अद्षित, गुण विभूषित, चंद्रिकरण समुज्जला॥ अष्टाधिकादश सहस शीलांग, रथ रुचिर धाराधरा। भव सिंधु तारण, प्रवर कारण, नमो थिविर मुनीसरा॥ १॥ ॐ ही श्री स्थिवराय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा॥५॥

# ॥ षष्ठ उपाध्याय पद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

प्रवरनाण दरसण चरण, धारक यतिधर्म सार । समितिपंच त्रिण गुप्तिधर, निरुपम धीरज धार ॥ चरणकमल जेहनां नमे, अहोनिश सुर नर राय ॥ जड़तागिरिदारण कुलिश, जयजय श्रीउवभाय ॥

॥ राग भैख ॥

( तर्ज -पंच वरणी अंगी रची )

भाव धरी उवकाया वंदो, विजयकारी । श्रीउवकाय परमपद वंदी, लहो जिनपद अतिशय धारो ॥ भा० ॥ १ ॥ कुमति मदतरु भंजन सिंधुर, सुमतिकंद घन अवतारी । अंग दुवादस भणे भणावे, शिष्य भणी चित्त हितधारी ॥ भ० ॥ २ ॥ सक्छ सत्र उपदेश दियणतें, वाचक अति विमलाचारी। भव श्रीजे अपृत सुख पावे, सुर असुरेन्ड्र मनोहारी ॥ भा० ॥ ३ ॥ इय गय वृप पंचानन सरिखा, करमकद वर तावारी। वासुदेव वासव नृप दिनकर, विधु भंडारि तुला घारी॥ भा०॥ ४॥ जंबू सीता नदि कांचनगिरि, चरम जलिंघ ओपम भारी । ए ओपम बहु श्रतनी जाणो, उत्तराध्ययन कही सारी॥ भा०॥ ५॥ अमल पंचर्तिशत्ति गुण मणि निधि, सफल श्वरन जन उपकारी। मञ्जय तिमिर हरण वासरमणि, पाप ताप आतप वारी ॥ भा० ॥ ६ ॥ प्रतर संख पय भरियो सोहे. तिम ए ज्ञान चरण चारी। महेन्द्रपाल पाठरूपद सेवी. लहियो जिनपद विजितारी ॥ भा ० । ७॥

#### ॥ काव्य ॥

मन्त्रोहि बीझारून कारणाण, णमा णमो प्रायग वारणाणं । इत्रोहि दती हरिणेसराणं विग्योध सतात पयोहराणं ॥१॥ ॐ हीं श्रीउपाध्यावेश्यो नमः अध्युत्तन्य यजामहे स्वाहा॥६॥

> ॥ सप्तम साधुपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

जाणं जिन्ताणी सरम, स्याद्वाट गुणवत । मुनि कहिंगे जित्र पयने, मांचे मापू कर्त ॥ श्मता रस जल भीलता, विश्वानंद सुरूप। तिण पाम्या पद सप्तमे, नमो नमो मुनि भूप॥ ॥ राग गुंड मिश्रित भीम मल्हार॥

( तर्ज - मेघ वरसे भरी पुष्प वादल करी )

भक्ति धरि सातमे, पद भजो मुनिवरा, सुखकरा विजित इंद्रिय विकारा। गुण सतावीश, भूषण करि शोभिता, क्षोभिता विकट क्रम सुभट सारा ॥ भ० ॥ १ ॥ चरणसत्तरि परम, करणसत्तरि धरा, शिव करण नाण किरिया प्रधाना । प्रतिदिने दोष, आहारना वरजिता, सप्त चालीश यति धर्म निधाना ॥ भ० ॥ २ ॥ मदन मद भंजता, कुमति जन गंजता, भक्त जन रंजता क्षांति भरिया। सुमति धरिया सदा, चरण परिया जना, तारिया ज्ञान गंभीर द्रिया ॥ भ० ॥ ३ ॥ तृणमणि सम गिणे, चतुर विध धर्मना, परम उपदेश दायक उदारा। बहिरभ्यंतर भिदा, वारविध अति कठिन, तप तपे सकल जीउ अभयकारा ॥ भ० ॥ ४ ॥ विल अठावीश, मनहरण गुण लब्धि निधि, सातमे छट्ट गुणठाण वसिया। सप्त भय वारका, प्रवरिजन आगन्या, धारका स्वगुण परिणमन रसिया ॥ भ० ॥ ५ ॥ ५ च परमाद, कल्लोलताकुल महा,

पार संसार सागर जिहाजा । निविध नव वाडि युत, शील व्रतके धरा, मधुर निज वाणि रजित समाजा ॥ भ०॥६॥ कोडि नन सहस युणिये महाप्व निवरा, वीरमद्र जिम करिय साधु सेवा । परमयद जिनहर्ष सुग्रह्यो तसु तणा, चरणकज युग नमे सकल देवा ॥ भ०॥ ७॥

।। काच्य ॥

संतिष्जिया सेसपरीसहाणं, निस्सेस जीवाण दया-गिहाण । सन्नाण पज्जाय तस्वणाणं, णमो णमो होउ तरोधणाण ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री सर्वसाधुभ्यो नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥

#### ॥ अष्टम श्रीज्ञानपदपूजा ॥

॥ दोहा ॥

विमल नाण वर किरण किय, लोकालोक प्रकाश। जीत लही निज तेजसे जिण अनत रविभास॥ सहु सभय तम अपहरे, जय जय नाण दिणंद। नाण चरण समरण थकी, विलयहोय दुख दद॥

॥ राग घाटो ॥

(तर्ज —मेरो मन वस कर छीनो जिनवर प्रमु पास ) भावे ज्ञान वटन करिये, जित्र सुर तरु कंट ।भा०। जिनचन्द्र पद गुण घरिये, वरिये परम आनद ॥ भा० ॥१॥ मतिनाण श्रुत पुनरवधि, मनपरजय जाण।भा०। लोकालोक भाव प्रकाशी, वर केवलनाण ॥ भा० ॥२॥ पंच ए इकावन मेदे, कह्यो जिनवर मान। भा०। जगजीव जडता छेदे, ज्ञानामृत रस पान ॥ भा० ॥ ३ ॥ विन ज्ञान कीधी किरिया, होय तमु फल ध्वंस। भा०। भक्षामक्ष प्रगट ए करिये, जिम पय जल हँस ॥ भा० ॥ ४॥ वर नाण सहित सुकिरिया, करी फल दातार। भा०। हुवो ज्ञान चरण रसिला, लहो भवजलपार ॥ भा० ॥ ५ ॥ ज्ञानानंद असृत पीधो, भरतेसर महाराय । भा० । तिणसें असृत पद लीधो, सुरपति गुण गाय ॥ भा० ६ ॥ सेनी ज्ञान जयंत नरेश, भये जिन महाराज । २१० । सोहे ज्ञानए त्रिभुवनमें, सह गुणपरि सिरताज भा०॥ ७॥

|| काव्य ||

छद्व पज्जाय गुणुक्करस्स, सया पयासी करणोद्ध धुरत्स। मिच्छत्त अन्नाण तमोहरस्स, णमो णमो नाणदिवायरस्स ॥१॥ ॐ ह्रीं श्रीज्ञानाय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ८॥

# ॥ नवम दर्शनपद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

दरिसण आश्रय धर्मनो, एइनां षट् उपमान । दरसण विण नहि चरणविद, उत्तराध्यको जाण ॥ जिनदरसण फरस्यो भलो, अंतर म्रहुरत मान । अर्द्ध पुग्गल परियट रहे, तसु संसार वितान ॥

॥ राग कामोद ॥

(तर्ज-चंपक केतक मास्ती ए ) जिणदरिसण मुक्त मनवस्यो ए. अहयो मन वस्यो ए. उपजत परम आनन्द । जिनदरसण दरसण दिये, विमल नाण तरु कंद ॥१॥ दरसण मोह रिप्न जीतिया ए ॥अ०॥ वर सरसण उलसंत । दरसण घट परगट हुवा, भवियण भव न भमत ॥ २ ॥ जिनबर देव सुगुरु व्रती ए ॥ अ० ॥ फैनिल कथित जिनधर्म। तीन तत्त्व परिणति रमे, ते दरसण करे शर्म ॥ ३ ॥ जिन प्रभ्र वचनोपरि सदा ए ॥ अ० ॥ थिर सरदहण धरत । इण लक्षणते जाणिये. समिकतवत महंत ॥ ४ ॥ डग दग ति चउ शर दस विहा ए, सत्तराठि मेदनिचार ॥ अ० ॥ विल पररीति समकित भण्यो, द्रत्य भाव परकार ॥ ५ ॥ द्रव्ये जिण दरसण कद्यो ए ॥ अ० ॥ भावे ममकित सार । द्रव्यत दरसण भावतो, दरसण कारण घार ॥ ६ ॥ द्रन्य दरस यदिगत वली ए ॥ अ० ॥ तदपि उत्तर हितकार । सच्यंभन जिनदरसणे, पायो दरसण सार ॥ ७ ॥ दरसण निण किरिया इता ए

॥ अ० ॥ अंक विना जिम विंदु । विल हिणयो विन चिन्द्रका, वासरमें जिम इन्दु ॥ ८॥ हिरिविक्रम चृप सेवतो ए ॥ अ० ॥ दरसण पद अभिराम । पद श्रीजिनहरपे धर्यो, वधते शुभ परिणाम ॥ १ ॥

### ॥ काव्य ॥

अणंत विन्नाण सुकारणस्स, अणंत संसार विदारणस्स । अणंत कम्माविल धंसणस्स, णमो णमो निम्मलदंसणत्स ॥१॥ ॐ ह्रीं श्री दर्शनाय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ १॥

# ॥ दशमी विनयपद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

विनय भुवन रंजन करे, विनये जस विसतार। विनय जीव भूषित करे, विनये जयजयकार॥ विनय मूल जिनधर्मनो, विनय ज्ञानतरु कंद। विनय सकलगुण सेहरो, जयज्य विनय समंद॥

## ॥ राग सामेरी ॥

( तर्ज — पूजोरी माई जिनवर अंम सुगंधे ) ध्यावोरी माई, विनय दशम पद ध्यावो । पंच मेद दश विध तेरस विध, वावन मेद गणेशे । वासठ मेद कहा

आगममें, विनयतणा सुविशेषे ॥ ध्या० ॥१॥ तीर्थंकर सिद्ध कुल गण संघा. किरिया धर्म वरनाणा । नाणी आचारिज म्रनि थविरा, पाठक गणि गुण जाणा ॥ ध्या० ॥२॥ ए अरिहादिक तेरस पदनो. विनय करे जे भावे। ते तीर्थंकर पद अनुभविने, अमृतपद सुख पावे ॥ ध्या० ॥३॥ जिम कंचनमें मृदुगुण लाभे, नहीय कालिमा पावे। तिण ए सकल धातुमें उत्तम, नाम कल्याण कहार्वे ॥ ध्या० ॥४॥ तिम-विनयीमें छे मृदुता गुण, कुमति कठिनता नासे। कृष्णादिक लेक्यानी मलिनता, जाये विनय गुण भासे॥ ध्या० ५ ॥ दोय सहस अरु अधिक चिहुत्तर, देवादन निरधारो । गुरुनंदन विधि नारसे वाण्ं, मेद वरी उर धारो ॥ ध्या० ॥६॥ तीर्थंक्रादिकनो मन रंगे, विनय चरण शुभ ध्यायो । धन नामा भवितन शुभयोगे, पद जिनहर्ष पायो ॥ घ्या० ॥७।

#### ॥ कान्य ॥

यजामह स्वाहा ॥१०॥

आणदिया सेसजगन्जणस्स, क्वंदिंदु पादा मलता-वणस्म । सुधम्म जुत्तस्म दयामयस्स, णमो णमो श्रीजिणयालयस्स ॥१॥ ॐ हीं श्रीजिनयाय नमः अष्टद्रज्य

# ॥ एकादशम चारित्रपद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

इग्यारम पद नित नमुं, देश सरव चारित । पंक मलिनता द्र करि, चेतन करे पनित्र ॥ एह चरण सेवन करे, रंक थकी सुरराय । तीन जगतपति पद दिये, जसु सुर नर गुणगाय ॥

### ॥ राग सारंग ॥

( तर्ज हां हो देवा वावन चन्दन घसि कु॰ ) चरण शरण सुभ सन हत्यो, सुख करण हरण घन पाप ए ॥ हां हो रे वाला ॥ एह चरण जलधर हरे, अज्ञान तरुणतर ताप ए ॥ हां ॥ १ ॥ आठ कपाय निवारतां, देशविरति प्रगट्हुदे खास ए ॥ हां ॥ बार कषाय निवा-रिया, समविरति लहे गुणवास ए॥ हां ॥ २ ॥ इगवासर सेन्यो थको : शुद्ध सर्व संवरचारित्र ए ॥हां॥ परमानंद धन पद दिये, सुरलोक जिनत सुखिचत्र ए । हां ॥३॥ भवभय तरुगण छेदवा, ए संयम निशित कुठार ए॥ हां ॥ ज्ञान परंपर करण छे, अमृत पदनो हितकार ए ॥ हां ॥४॥ चरण अनंतर करण छे, निरवाण तणो निरधार ए ॥ हां ॥ सरविरति शुद्ध चरणसे ; पामे अरिहंत पद सार ए ॥ हां ॥ प्र ॥ बरस चरण परजायमे, अनुत्तर सुख अतिक्रम होय ए ॥ हां ॥ सतर मेढ चारित्रना, कहिया जिन आगम जोय ए ॥ हां ॥ ६ ॥ देशधी सम सयम विषे, उज्जवलता अनत गुण थाय ए ॥ हां ॥ अरुण देव सेवी चरणने, भये जगगुरु जिन महाराय ए ॥ हां ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

कम्मोषकतार द्वानलस्स, महोदयानन्द लयाजलस्स । विन्नाण पकेत्हकाणणस्स, नमो चारित्तस्स गुणापणस्स ॥१॥ ध्य ही श्रीचारित्राय नमः अध्द्रत्यं यज्ञामहे स्वाहा ॥११॥

॥ द्वादश ब्रह्मभर्यपद पूजा॥ ॥ दोहा॥

सुरतरु सुरमणि सुरगरी, काम कलश अवधार । ब्रह्मचर्य इण सम कलो, कामित फलदातार । जिम जोतिपिया रजनिकर, सुरगणमे सुरराय । तिम सहु ब्रत सिर सेहरो, ब्रह्मचरिजकहवाय ॥

॥ राग काफी जंगलो ॥ (तर्ज—भटा प्रभुगुण वाल्हा हो)

भनभवहरणा श्वितसुराकरणा, सदा भजो ब्रह्मचारा (मैं वारी जाऊँ सदा०) हो ॥ भ०॥ श्वील निरुध तरु प्रतिपालनकों, कहि जिनवर नववारा हो ॥भ०॥ दिल्यो-दारिक करण करावण, अनुमति विषय प्रकारा हो ॥ अ० ॥ १ ॥ त्रिकरण जोगें ए परिहरियें, भजियें मेद अहारा हो ॥ भ० ॥ कनक को डिनो दान दिये नित, कनक चैत्य करतारा हो ॥ भ० ॥ २ ॥ एहथी ब्रह्मचरज धारकनो, फल अगणित अवधारा हो।। भ०॥ सहस चोरासी अमण दान फल, सम बहाबतफल सारा हो॥ भ० ॥ ३ ॥ विजयशेठ विजया शेठाणी, उभय पक्ष ब्रह्मधारा हो ॥ भ० ॥ भये सुदर्शन शेठ शीलसें, मुगतिवधू भरतारा हो ॥ भ० ॥ ४ ॥ सहस अढार शीलांगरथ धारा, धार करो निसतारा हो ॥ भ० ॥ सिंहादिक चसुभय तरु भंजन, सिंधुर मद मतवारा हो ॥ भ० ॥ ५ ॥ कलहकारि नारदऋपि सरिखे, तर्या भवजलिघ अपारा हो ॥ भ० ॥ पच्चरुखाण विरति नहि एहमें, ए ब्रह्मवत उपगारा हो ॥ भ० ॥ ६ ॥ सकल सुरासुर किन्नर नखर, धरिय भगति हितकारा हो ॥ भ० ॥ ब्रह्मचरज व्रतधर नरवरके, प्रणमे चरण उदारा हो ॥ भ० ॥७॥ दशमे अंगे भणियो नरवर्मा, नरपति गुण आधारा हो।। भ०।। ब्रह्मचरज ब्रत पाल लह्यो पद, जिनहर्षे जयकारा हो ॥ भ० ॥ ८ ॥

#### || काव्य ||

सम्मापनमामा सुदृष्ययस्स, सुनिम्मलाणंत गुणा-लयस्स । सन्तन्त्रया भूषण भूषणस्स, णमोहि सीलस्स अद्सणस्स ॥१॥ ॐ हीं श्री नवन्तर्याय नमः अष्टद्रस्य यजामहे स्वाह ॥१२॥

### ॥ अथ त्रयोदशी क्रियापद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

करम निरजरा हेतु है, प्रारक्रिया गुण खाण। जिनशासननी स्थिति रहि, किरियारूपे जाण॥ भ्रुवनमाहि किरिया मही, सकल शुद्ध विवहार। प्रवरनाण दरिसणतणो, शुद्ध किरिया सिणगार॥

#### ॥ राग मालवी गौडी ॥

( तर्ज-सन अरति मयनमुदार धूर् )

शुन घ्यान किरिया हृदय घरोने, धर्म सकल उरधार रे। आर्च रौद्रनी हेतु किरिया अशुन पण्मीस वार रे॥ शु० ॥१॥ ज्ञानमत अशस्त्र मट हे, किरिया शस्त्र वतस रे। सुमट नाणी कियाशस्त्रे, करे कर्म अरिघ्यस रे॥ शु० ॥२॥ ज्ञानसेति वदे शिव यदि, तेरमे गुणठाण रे। एकनाणं करि जिनेमर, किस्रु न लहे निरमाण रे॥ शु० ॥३॥ जिनव श्लेशीकरण करी, चडटमे गुणठाण रे। सरम संबर चरण करणें, लहे पद निरवाण रे ॥ जु० ॥ ४ ॥ ए अनंतर अमृत कारण, कहाो जिनवर भाण रे। सरव संवर चरण किरिया, न शित्र इण विण् जाण रे ॥ शु० ॥ प्र ॥ एक नाणें इक क्रियामें, न शिव वितरण शक्ति रे। कहे जिनवर उभय योगें, लहे भविजन मुक्ति रे ॥ शु० ॥ ६ ॥ गरल मिश्रित सरस भोजन अञ्चभ परिणति धार रे। अमृत संयुत तेह भोजन, रूचिर परिणति कार रे॥ शु० ॥ ७ ॥ ज्ञानसहिता तेम किरिया, करि करे निसतार रे ॥ ज्ञान विणु किरिया न दीपे, मनोगत फलसार रे ॥ शु० ॥ ८ ॥ ज्ञान परिणत रमी किरिया, तेह किरिया सार रे। भयो हरिवाहन जिनेसर, शुद्ध किरिया धार रे ॥ शु० ॥ ६ ॥

### ॥ काच्य ॥

विशुद्धसद्धाण विस्सणस्स, सुलद्धि संपतिसुपोसणस्स । णमो सदाणंतगुणप्पदस्स, णमो णमो सुद्धिकयापदस्स ॥१॥ ॐ हीं श्रीक्रियायैनमः अध्द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥१३॥

# ॥ चतुर्दश तप पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

समतारस युत तपरुचिर, भिणयो जिनजगभान। शिवसुर सुख चंदनफलद, नंदनविपिन समान॥ सघन करम कानन दहन, करन विभन्न तप जान । विपिन धूमकेतन समो, जय तप सुगुणनिधान॥

॥ राग कल्याण ॥

( तर्ज —तेरी पूजा वनी हे रस मे )

मेरी लगी लगन तप चरणे॥ मे०॥ सकत कुशलमें प्रथम कुशल ए, दुरित निकाचित हरणे ॥ मे० ॥ १ ॥ जैसे गणधरकी जिनवरणे, चातक की जलघरणे॥ मे०॥ जैसी चक्रवाकर्ती अरुणें, चकोरको हिमकर किरणें ॥ मे० ॥२॥ जिनवर पण तद्दमन शिन जाणे, त्रण चड नाण सुकरणें ॥ मे० ॥ तदिष सुक्रोमल करण चरणने, ठत्रय कठिन तप करणें ॥मे०॥३॥ कपट सहित तप चरणधरणते, बांछित फल नवि तरणें ॥ मे० ॥ नित ए दम रहित तपपद्के, सुरपति गण गुण वरणे ॥ मे० ॥ ४ ॥ पोठ महापीठ मन मल्लीजिन, पूरव भव तप शरणें ॥ मे० ॥ रहिया तदपि कपट निव छंड्यो. भये स्त्री गोत्राचरणें ॥ मे० ॥ ५ ॥ रहप्रहारी पांडम घनकरमी, छंडुया करमावरणे॥ मे०॥ तवसे शोम लही त्रिग्रानमे, केवल कमलामरणे॥ मे० ॥६॥ लाख इम्यारह असी हजारा, पचसय शर दिन खिरणें ॥मे०॥ मासखनण करि नदन मुनिवर, पाम्यो फरु ् शिव धरणें ॥ मे० ॥ ७ ॥ तप करियो गुणस्यण संवत्सर, खंधक शमता-दरणें ॥ मे० ॥ चडदसहस मुनिमें कह्यो अधिको, धन्नो तप आचरणें ॥ मे० ॥ ८ ॥ वहिरम्यंतर भेदे ए तप, बार भेद अधिकरणे ॥ मे० ॥ वसिने कनककेत पाम्यो पद, जिनहरषे भवतरणें ॥ मे० ॥ १ ॥

### ॥ काव्य ॥

लद्धीसरोजावलितावणस्स, सरूवसंगग्ग सुपावणस्स । अमंग-लानो कुहदुद्दवस्स, णमो णमो निम्मल सत्तवस्स ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री तपसे नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥१४॥ ॥सुपात्रदानाधिकारे पंचदशम गौतमपद पूजा॥

## ॥ दोहा ॥

गौतम गणधर पनरमे, पद सेवो सुप्रसन्न। विल सहु जिन गणधर नमो, चौदेशे वावन्न॥ दान सकल जगवश करे, दान हरे दुरितारि। मन वांछित सहु सुख दिये; दान धरम हितकारि॥

## ॥ राग सोरठा ॥

( तर्ज — तेरी प्रीति पिछानी हो प्रभु मैं )

पनरम पद गुण गाना हो भिव । पनरम० । भाव धरी करिये मन रंगे, परम सुपात्रे दाना ॥ हो भिव पनरम० ॥१॥ पात्र कह्या द्रव्य भान दुभेदे, द्रव्यलच्छन ए जाना ॥ हो भवि प० ॥ सर्वोत्तम जनम हुवे भाजन, रतन-कनक रूपाना ॥ हो भवि प० ॥ २ ॥ मध्यम पात्र कहीजे एहवा. ताम्र धात निपजाना ॥ हो भवि प० ॥ पात्र लोहादिक अपर जातिना, तेह जधन्य कहाना ॥ हो भनि प०॥३॥ भाव पात्रनो लच्छन कहिये. सणिये सगुण सपाना ॥ हो भवि प० ॥ पचम चरणधरे विल वरते, क्षीणमोह गुणठाना ॥हो भवि प० ॥४॥ रतनपात्र सम ते सर्वोत्तम, पात्र कह्यां जिन भाना ॥हो भवि० प०॥ प्रतर नाण किरियाधर म्रुनितर, लाभालाभ समाना ॥ हो भवि प० ॥५। ते काचन भाजन सम कहिये, भनजल तारन याना ॥ हो भनि प० ॥ शुद्ध मन द्वादस जत दरसन धर, तार-पात्र मन जाना ॥ हो भवि प० ॥६॥ शुद्ध समकिनधर श्रेणिक परमुख, रह्या अविरति गुणठाणा ॥ हो भवि प० ॥ ताम्रपात सम एहने फहिंचे, मानी गुणमणि खाना ॥ हो भवि प० ॥७॥ अपर सकलजन मिध्यादिष्ट, लोहादिक पात्र गिनाना ॥ हो भिन प० ॥ जिनशासन रगे रंगाना, वाचयम सुप्रमाना ॥ हो भनि प॰ ॥८॥ एहने दान दिया शिन लहिये, एह सुपान पहिचाना ॥ हो भवि प० ॥ पचदान दशदान निकरमें,

अभयसुपात्र महिराना ॥ हो भवि प० ॥१॥ नखाहन शुम पात्र दानतें, भये जिनहरष निधाना ॥ हो भवि प० ॥ शालिभद्र वलि सुरसुख लहियो, सुर नर करय वखाना ॥ हो भवि प० ॥१०॥

### || काच्य ||

अणंतिवन्नाण विभाकरस्स, दुवालसंगी कमलाकरस्स।
सुलद्भवासा जरगोयमस्स, णमो गणाधीसर गोयमस्स॥१॥
ॐ हीं श्रीगौतमाय नमः अष्टद्रव्यं यज्ञामहे स्वाहा।

# ॥ षोखश वेयावच्चपद पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

सोलम पदमें जाणियें, वेवाच्च विधान। अखिल विमल गुणमणितणो, सोहेप्रवर निधान॥ जिन स्रि पाठक मुनि, बालक वृद्ध गिलान। तपसी चैत्य संघकी करो, वेयावच्च प्रधान॥

## ॥ राग जंगलो ॥

(तर्ज मुने म्हारो कव मिलसे मनमेख दे?) सेवो भाई, सोलमपद सुखकारी। श्रीजिनचन्द्र प्रमुख दशपद नो, करो वेयावच्य भारो॥१॥ श्रीतीर्थङ्कर त्रिभुवन शंकर, अवर केवली हारी। मनपर्यवधर अवधि- नाणधर, चौदपुरव श्रुत धारी ॥ से० ॥२॥ दशपूर्वि उत-क्रप्ट चरणधर, लब्धिवत अणगारी । ए जिन कहिये इन वदनते. भनि हवे जिन अनुतारी ॥ से० ॥३॥ जिनमदिर बिम्य करिय भरावे, पूज करे मनुहारी । वेयावच्च कहिये ए जिनकी, करिये भवजलतारी ॥ से० ॥ ४ ॥ आचारिज परमुख नगपदकी, वेयावच्च विजितारी। भक्तिपूर्व वस्त्रीपध अनजल, देवे गुणविस्तारी ॥ से० ॥ ४ ॥ पंचसय मुनिनी करिय वेयावच्च, पूरवमव अतन्त्रारी। भरत बाहुबलि चिक्रपदस्रज्ञ, वल लह्यो वरी शिवनारी ॥ से० ॥६॥ नंदिपेण सरुसा म्रनिजनकी, करीय वेयायच्च सारी। तिनसे स्वर्गलोकमे दुईकी, भईय प्रशसा भारी ॥ से०॥॥ इत्या-दिक मोलमपद उधरे, बहुलमन्य क्रमजारी। तिनमें इन वेयावच्चपढकी, वारि जाउँ वार हजारी ॥ से० ॥८॥ नृप जीमतकेत सोलमपद, सेनी भवे दखनारी। श्रीजिन हर्प घरो हरिबंदित, शरणागत निसतारी ॥से०॥६॥

#### । काच्य ।

मणुष्ण सन्त्रातिसया सयाण, सुरासुराधीसर चदियाणं । रविंदु र्नितामल सम्गुणाण, दयात्रयाण हि नमो निणाण ॥१॥ ॐ ही श्रीजिनेभ्यो नमः अष्टद्रन्य यजामहे स्वाहा ।

# ॥ सप्तदश समाधि पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सतरम पदमें सेविये, सहु सुख करण समाधि। जिन सेवनतें भविकनो, गमे व्याधि अरु आधि॥ ब्रह्मनगर पथि विचरतां, वर पाथेय समान। ए समाधि पद जाणिये, सुरमणि किये हैरान॥

## ॥ राग कहरवो ॥

( तर्ज - वाजें तेरा विद्युआ रे वा० )

मेरो रे समाधि चरण चित वसियो, तसु गुण समरण कियो मनु वसियो॥ मे०॥ सकल जगत जन जिनकुं स्तवतुहे, अनुभवरंगे अतिहि विकसियो॥मे०॥१॥ द्रव्यत भावत दुविध समाधि, सुरतरु मानुं नित भुवन विलसियो। असन वसन सिललादिक भक्ति, करिय संघनी करुणा रिसयो॥ मे०॥२॥ द्रव्य समाधि प्रथम ए सुणिये, कह्यो जिन लोकालोक दरसियो। सारण वारण चोयण प्रमुखे, पतित सुथिर करे ध्रममें हरसियो॥ मे०॥३॥ भाव समाधि द्वितीय ए कहिये, जो करे सो जिन चरण फरसियो। सकल संवको जो उपजावत, दुविध समाधि दुरित तसु नसियो ॥ मे० ॥ ४ ॥ समिति पंच त्रण गुपति घरे नित्त. सुरगिरिवरनो धीरज करसियो। जगत जंतु अब तपत हरणकुँ अनुभव अमृतधार वरसियो ॥मे०॥५॥ शुक्रल अनिल कर्मेन्धन दाहत, जिनसे परगुण परिणति सिसियो । ए मुनितरिण तेज सम दीपत, अमृत सुदामृत्तवान तिरसियो ॥ मे० ॥ ६ ॥ इन पटमें ऐसे मुनि-जनके, समरनतें हुय जग अवर्धसियो । ए पद सेवी नृपति पुरदर, मये जगपति जिन हरस उलसियो ॥ मे० ॥ ७ ॥

॥ काव्य ॥

सर्विदिया पारिकारदारी, अकारणा सेमजणी-वगारी । महामयातंकगणावहारी, जवो सदा गुद्ध चरित्त-धारी ॥ १ ॥ ॐ हीं श्रीचारित्रधारिम्यो नमः अष्टद्रध्य यज्ञामहे स्वाहा ॥ १७ ॥

॥ अप्टदशभपूर्वश्रुत महणरूप ज्ञान पूजा ॥

। दोहा ॥ श्रुत अर्घ्व ग्रहिये महा, अष्टाद्य पढ भांहि। रण पद सेनक जन तथा, मह संकट भय जाहि॥ जेमी रुपति निशुद्रना, धार वर्ष करि हाय। तत् अनन गुण शुद्धता, सुद्यानी की जोय॥

### ॥ कान्य॥

(तर्ज-दिलदार यार गवह, राखुं रे हमारा घट में)

जिनचन्द्र ज्ञान तेरा, महाराज ज्ञान तेरा। हो जीते रे विकट सब भटने। सद्पूर्वज्ञान घरणा, वितरे जिनेन्द्र चरणा, करे सर्व कर्म हरणा। जी०॥१॥ जगमें महोप-कारी, भवसिन्धु बारि तारी, कुमतांधता विदारी॥ जी०॥२॥ सहु भावनो प्रकाशी, परम स्वरूप भासी, परमात्म सद्मवासी॥ जी०॥३॥ विन हेतु विश्वन्धु, गुण रत्न राशि सिंधु, समता पीयूष अन्धू॥ जी०॥४॥ स्याद्वाद पक्ष गाजे, नयसप्तसे विराजे, एकान्त पक्ष भाजे॥ जी०॥४॥ छहि तीर्थ पाव तारा, इनसे जिनेन्द्र सारा, भविका किया उधारा॥ जी०॥६॥ ६॥ पद सेवि ए नरिन्दा, भये सागरादि चन्दा, जिनहर्षके समन्दा॥ जी०॥७॥

### ॥ काच्य ॥

सुद्धिकया मंडल मंडणस्स. संदेह संदोह विखंडणस्स । मुत्ती उपादाण सुकारणस्स, णमोहि नाणस्स जसोधणस्स ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री ज्ञानाय नमः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ एकोनविशति श्रुतपद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

पाप ताप संहरण हरि, चंदन सम श्रुत सार। तन्व रमण कारण करण, अञ्चरण शरण उदार॥ बीसस्थानक-पूजा १३७ इगुनवीस पदमे भजो, जिनवर श्रुतनी मक्ति।

हगुनवीस पदमे भजा, ाजनवर श्रुतना माक्ता इनपद घडनसे लहे, विमलनाण युक्त भुक्ति॥

॥ ढाल ॥

( तर्ज-व्रज्ञवासी कान तें मेरी गागर ढोरी रे) मनिजन श्रुतमिक, चरण उर घरिये रे। ए श्रुतमिक सुमगल माल, विमल केवल कमला वरमाल ॥ भवि० ॥१॥ सरल द्रव्यगण गुणपर्याय, प्रगट करण ए श्रुत मन माय ॥ भ० ॥ अतुल अनतिकरण समवाय, धरण तरिण-गणनम कहिवाय ॥ भ० ॥२॥ ए श्रुत कुमति युप्रतिने संग अगणित रमणितणो करे भग ॥ भ० ॥ अरथे भारूयो श्रीजिनरास, धुने गणधर मुनि मिरताज ॥ भ० ॥ ३ ॥ ए श्रत मागर अगम अपार, अनत अमल गुणरवणाधार ॥ म॰ ॥ भत्रमय जलनिधि तग्ण जहाज, निमुणि मान मई सकल समाज ॥ म० ॥४॥ भवकोटी लगे वप करी र्जान, अलानी करे जितनी सदीय ॥ म० ॥ कर्मनिरजरा विवर्ना दोय, ज्ञानीके इस छणमें जाय ॥ म० ॥ ५ ॥ एक मर्म कोटि एसपकोडि, बतुरतीस कोडि अक्षर जोडि ॥ भ० ॥ अटमिंड लागुरु मात हजार, अटसम असीय

प्रमित निराधार ॥ म० ॥ ६ ॥ इतने वरनसे इक पद होय,

एक इलोकका गणित ए जोय॥ भ०॥ इक पद को परिमाण ए जाण, इण पद्से आगम परिमाण ॥ भ० ॥७॥ तीन कोडि अरु अडिसठि लाख, सहस वैयालिस ए पद भाख ॥ भ० ॥ इतने पदसे अंग इंग्यार, करी गणना भवि चित्त धार ॥ भ० ॥८॥ वारम दृष्टिवादको मान, असंख्यात पदको पहिचान ॥ भ० ॥ इनको चौदपूरव इक देश, इसको पार लद्यों हे गणेश । भ० ॥६॥ एह दुवालस अंग उदार, एहनी जर्ये नित विलिहार ॥ भ० ॥ एहनी द्रन्यभाव बहु भक्ति, करिये धरिये जिनपद्युक्ति॥ भ० ॥१०॥ रतन्द नृप सुखमा धार, जिनश्रुत भक्ति करी हितकार ॥ भ० ॥ भथे जिन हरप परमपद दाय, जिनके सुर नरपति गुन गाय ॥ म० ॥११॥

### ॥ काव्य ॥

अन्नाणवल्ली वणवारणस्स, सुवोहिबीजां कुर कारणस्स । अणंतसं सुद्ध गुणालयस्स, णमो द्यामंदिर सत्थुयस्स ॥१॥ ॐ हों श्रीश्रुताय नमः अष्टद्रयंयजामहे स्वाहा ॥ १६ ॥

# ॥ विंशति श्रोतोर्थपद पूजा॥

## ॥ दोहा ॥

प्रावचनी अरु थर्मकथी, बादि निमित्ती जाण। तपसी विद्या सिद्ध पुनि, कवि एह मुनित्राण॥ मान तीर्थ प्रसुजी कहा, प्रमानिक ए अप्ट। तीर्थ प्रमानन जेकरे, तेफल लहे निशिष्ट॥

> ॥ दाल राग धन्याश्री ॥ ( हर्ज –तेज तरण मुख रार्ज एहनी )

तीरच परमावन जयकारा ॥ ती० जिनसे भन सागर जल तरिये, ते तीरय गुण घारा ॥ ती० ॥१॥ जिनके गण घर तीरथ किह्ये, विल सह संघ सुखकारा। एह महा तीरय पहिचानो, वदि लहो भनपारा ॥ ती० ॥२॥ अडसठ लौंकिक वीरथ विज्ञ करि, भन लोकोत्तर सारा। द्रव्य-मात्र दोय मेद लोकोत्तर, स्विर जंगम भवहारा ॥ ती० ॥३॥ पुण्डरीक परमुख पच तीरघ, चैत्य पंच परकारा । एइ वर तीरव यात्रर किहेवे, दीठां दूरित विदारा ॥ ती० ॥४॥ श्रीमीमधर प्रमुख बीश जिन, निग्हमान भवतारा दोष कोटि केवलि विचरता, लंगम तोथं उदारा ॥ वी० ॥५। संय चतुर्विष वंगम तीस्य, जिन शासन उजियारा । वर अनत गुण मृषण भृषित, जिनको नमन जिनवारा ॥ ती॰ ॥६॥ ए नोरव परमाउन करिये, शुन भाउन आधारा धिर फर जल रिंगुतितम् पद्भी, जाऊ प्रतिदिन गुणधर, सकल आगम सागरा। युगप्रवर श्रीजिनचंदस्रिः, गुरु सकलद्धरीसरा ॥ ४ ॥ तसु चरण कमलज युगलसेवन. अहनिशि मध्करता धरी। पुन सुगुरुपद, अरविन्द युगनी, कृपा नित चित आदरी। गणधार श्रीजिनहरपद्धरी, हरपधरि घन अवहरी। या बीस पद्की, विविध पूजन, विधि तणी रचना करी ॥ ५ ॥

# ॥ विश्वतिस्थानक आरती॥

( तर्ज - जिया चतुरसुजाण नवपदके गुण गाय रे )

विया विश्वतिस्थान मंगलआरति गाय रे। सुमति-प्रिया कहे चेसनपतिको, निसुण वचन मन भायरे॥ पि० ॥ १ ॥ यदि निजगुण परिणति तुम चाहिये, तिणको एइ उपायरे ॥ पि० ॥ अरिहंत सिद्ध आचारिज पाठक, साधु सकल समुदाय रे ॥ पि० ॥ २ । इत्यादिक विंशति पद समरण, भवभय हरण विधाय रे, एह आरती अरतिवारती,

क्ष अहारसय तर्वरि इकोत्तर वरसभाद्रव मासए, परव विशद दशमी रविज वासर अजीमगंजपुर वासए, विशति पर्ने की विविध पूजा विध तणि प्रति खासए। उवसाय शिवचंद्र गणियं हिखी मन इहासए।

अनुपमसुर मुखदाय रे॥ पि०॥ ३॥ जैसे भगते करप आरतो, सकल सुरासुरराय रे। तसे भवि तुमे करो आरती, ए पदगुण चित लाय रे॥ पि०॥ ४॥ पचप्रदीपसे करप आरती, जे नितचित उलसाय रे। ते लही पंच चिदानन्दघनता, अचल अमर पदपाय रे॥ पि०॥ ४॥ पच प्रदीप अखंडित ज्योते, दुर्मति तिमिर विलाय रे। एइ आरती तुरत तारती, भगजल निपतित घाय रे॥ पि०॥ ६॥ पद जिनहरप तणी ए करणी, मनहरणी कहिवाय रे। चन्द्रविमल शिन सिधिनिधि धरणी, वरणी

# श्री वालचंद्रोपाध्याय कृत

# ॥ पंचकत्थाणक पूजा

॥ प्रथम च्यवन कल्याणक पूर

पक्ष ॥ दोहा ॥

ज्योतिरूप जगदीशनुं, अद्भुत रूप अनुप।
प्रवचन प्रभुता प्रगट पण, जय जय ज्योति सरूप॥
चौवीसे जिनवर नमी, पंच कल्याणक रूप।
शासननायक वरणवुं, दर्शन ज्ञान सरूप॥
कल्याणक ओच्छव करे, इन्द्रादिक जे देव॥
ते भावे भविजन करे, श्रीजिनवरनी सेव॥

# ॥ राग सरपदो ॥

ज्योति सकल जगदीसना। हां रे जगदीसनी ए॥ चार निश्चेप प्रमाण। नाम जिनादिक जिन कहाा, आगम माहि प्रधान॥

### ॥ गाथा ॥

नाम जिणाजिण नामा, ठवण जिणाश्रो जिणंद पिडमाश्रो । दन्त्रजिणा जिण जीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥

#### ॥ ढाल ॥

विन कारण कारज नहीं, हां रे का० ए॥ ए सव लोक प्रसिद्ध । साप निक्षेप प्रधानता, कारज रूपे सिद्ध ॥ १॥ विण आकारे इन्यनो ॥ हां ॥ द्र० ए॥ नास न होय विश्रुद्ध ॥ नाम पिना आकारनो, प्रगटपणो निव युद्ध ॥ २॥ नामादिक कारण सही ॥ हां ॥ का० ए॥ इन विन भाव न होय। भाव विशुद्धे जिनतणो, पूज करो सह कोय॥ ३॥ व्यवहारे निञ्चय लहे॥ हां ॥ नि० ए०॥ कारण कारज होय॥ पावडशाला क्रम करी, सौध चढे सह कोय॥ ४॥

#### ॥ दोहा ॥

ज्ञानकला कलितातमा, लोकालोक प्रकाश । न्यायकमावे थिर रह्यो, शुद्ध विकास विमास ॥

#### राग -सारंग

हाही रे देवा जोति सकल जिनराजनी, सहु लोका-लोक प्रकाश ए। हांही रे देवा राजत श्रीजिनराजजी, वाणी प्रवचन श्रुमवास ए॥ १॥ हांही रे देवा माता नष्टुं नित् शारदा, गुरु पंच कल्याणक सार ए। हाही रे देवा तीर्यकरना वरणानुं, गुण शास्त्र परपर घार ए॥ २॥

## ॥ दोहा ॥

शासननायक जगधणी, त्रिभुवन पति परमेश। पर उपगारी प्रभु तणा, गुण गावत सह वेस।।

### ॥ ढाल ॥

हांहो रे देवा वीश्यानक किर सेवना, बांध्युं जिन नाम प्रधान ए॥ हांहो० दिन्य अमर सुख अनुभवे, प्राये प्रभु पुण्य प्रणाम ए॥१॥ हांहो० निरमलतर वरज्ञानना, धारक कारक शुभयोग ए॥ हांहो० शब्द वरण रस गंधना, शुभ फरस तणा वर भोग ए॥२॥ हांहो० शास्त्रत सिद्धायण तणा, नित उत्सव करत सुरंग ए॥ हांहो० वालचन्द्र पाठक कहे, नित मंगल होय सुचंग ए॥३॥

# ॥ दोहा ॥

पुण्य पूर्वभव प्रभु तणो, प्रगट्यो प्रगट प्रभाव। सुरकुमरी नित प्रति करे, नाटक नव नव माव॥

# ( तर्ज-पूर्व मुख सावनं )

ग्रुद्ध निज दर्शने, करिय गुणकर्षना, जिन-चरण सेवना विविधकारी। हे अईयो विविधकारी॥ ए आं०॥ एक जिन धर्ममय परम लय लीनता, दीनता सकल तज, रज निवारी ॥ हे अई० ॥र० ॥१॥ आत्मगुण अन्तरातमपणे वृत्तिता तजिय वहिरात्मजिन आण घारी ॥ हे अई० ॥आ० ॥ २ ॥ शुद्धं सम्यक्त्व गुण, संपदा निज लही, सहीय शुद्ध धर्म रुचि, मास सारी ॥ हे अ० ॥ मा० ॥ ३ ॥ मानुजिम भलहले तेजपु जेकरी, प्रवर वपु भूपणे शोभ भारी ॥ हे अ० ॥ शो० ॥ ४ ॥ विविध मणि रत्ननी जोती जगमग जगे. चिन्द्रका भास भासित करारी ॥ हे अ० ॥ भा० ॥ ५ ॥ प्रवर कुल शुद्ध राजन्य प्रमुखे मुदा, आयुक्तर बंध नर भव सुधारी ॥ हे अ० ॥ न० ॥ ६ ॥ गर्भ अवतार निज मात उदरे लहे, बाल शुभ लग्न शुभ योगचारी ॥ हे अ० ॥ ज्ञु० ॥ ७ ॥

> ४ सुपारी ४ पान एवं पुष्प व ईतर चढावें । ॥ दोहा ॥

शुमदिन शुम मुहूरत घडी, शुभ ऊँचे ग्रह चार । देवलोक चिव प्रम्नं लहे, मात उदर अवतार ॥ सुन्दरवर प्रासाद मांहि, मध्यनिशा जिनमात । स्वप्न देख सुख सेजमे, जागत अति हरसात ॥

# राग काफी, घाटो चैति

( तर्ज -जिनजी हमें कछु दीजैं )

जिनजी भजो भवि प्यारा, याते आनंद अधिक अपारा ॥ जि० ॥१॥ सुख सेज स्ती जिन माता, देखें सुपना मन भाता । चित्त हरखित हुय तिण वारा ॥ जि० ॥२॥ गज वृषभ सिंह श्रीदेवी, वर पुष्प चन्द्र रिव सेवी । ध्वज कुम्भ पदमसर सारा ॥ जि० ॥ ३ ॥ वर श्रीरसमुद्र विमानं, रयणोच्चय मेरु समानं, निर्धृम पावक सुखकारा ॥ जि० ॥ ४ ॥ शिव धान्य मंगल श्रियकारी, जाणी अर्थ हृदय क्रमधारी, जुभस्चक पुण्य संमारा ॥ जि० ॥ ४ ॥ सुन्दर वर सिख्यन संगे, करिधर्म जागरिका रंगे, निशि शेष गई तिणवारा ॥ जि० ॥ ६ ॥

ए भणी दो पुष्पमाला चढ़ाइये। ॥ दोहा ॥

परम पुरुष परमातमा, भावी भगवन भास। प्रवचन प्रगट करण प्रभु, पुण्य तणे सुप्रकाश।

॥ राग सारंग ॥

( तर्ज-पूजा सतर प्रकारी )

आज आनंद वधाई, भई त्रिभुवनमें। चौदह सुपन

सचित गुण जेहनां, अवतरे माता उदरन में ॥ आ० ॥१॥ नुपत्ति सदन वह सुपन ग्रास्त्रविद. अर्थ विचार करि निज मनमें । पुत्र रतन फल वदत नपति कुल, परम कल्याण होत जननमे ॥आ०॥२॥ प्रफल्लित हरस भरत हिय उलसत, जिन जननी तात सुनी तनमें। दिन दिन बढत प्रवर धन जन मन, अधिक उत्साह घर घरनमें ॥आ०॥३॥ स्वर्ण रजत मणि माणक मोतिय, शंख प्रवाल शिल वरसन में। धनद धनदसुर इन्द्र हुकमते, भरत भंडार नृपसदनमें । आ० ॥४॥ ताल कसाल मधु वीण बजावत, गायत गीत तान त्तनमें । दुन्दुं भि प्रस्त मृदंग घन गरवत, गरव गरव मानुं जैसे घनमें ॥आ०॥४॥ सर नर लोक माहे अधिक उत्साह वाह, निशदिन होत जन जनपदनमें। इन्द्र इन्द्राणी नृप दोहद पूरत, मनोरथ होत जो जो मातु मनमें ॥ आ० ॥ ६ ॥ परम कल्याण श्रम योग सयोग भयो, शुभ घरि शुभ ग्रह शुभ दिनमें। वरण सके न ताहि कवि अवसरको, आनंद छायो तीन भुवनमें ॥ आ० ॥ ७ ॥ ॐ हीं श्री परमात्मनेऽनंतानंतज्ञान शक्तये जन्म-जरा-मृत्यु निवारणाय च्यवन कल्याणक

द्रव्यं यजामहे स्वाहा॥ इति प्रथम च्यवन कल्याणक पूजा॥१॥

होरा चढ़ावें पुष्प गुलावजल वर्षा करे।
|| द्वितीय जन्मकल्याणक पूजा ||
|| दोहा ||

प्रगटे पतित पावन प्रभु, अधम उधारण काज।
नृपक्कलमां हें अवतरे, त्रिभुवनके शिरताज॥
॥ राग सोरठी॥

आज अधिक आनन्द भयो रे वाला, आज सुरंग वधाई रे। आछो जगपति जिनवर जनिमया रे वाला, सुरवधु बन मिल आई रे॥१॥ आछो आज आनन्द धन उलट्योरे देवा, दिशि कुमरी हरखाई रे। आछो दशदिश निर्मलता थई रे देवा, फूल रही वनराई रे॥ २॥ आछो फूले फूली बनलता रे वाला, मधु मालती महकाई रे। आछो शालि प्रमुख सहु धान्यनी रे वाला, निपजी राशि सवाई रे॥३॥ आछो नारकी जीवे नरकमां रे वाला, क्षण इक शाता पाई रे। आछो सब जन मन हरषित भयो रे वाला, भूमंडल छवि छाई रे॥४॥ आछो शुभ महुरत शुभ घढी रे वाला, शुभ ग्रह शुभ परु आई रे। आछो जन्म थयो जिन राजनो रे वाला, प्रगटी पूर्व पुण्याई रे ॥५॥

> ए भगी पुष्प तथा गुटावज्ञट की पर्पा करें। ॥ सोक्टो ॥

त्रिम्रुवन मांहि सुरूप, जन्म समय जिनराजके । वार्जित बाजत अनुप, सुरनर कृत उत्मत्र हुवे ॥

॥ राग मोरठ ॥

( तर्ज -रावग निरत यगावे हो भला ) आज आनंद पधाई रे, देखो आज आनंद पधाई। जय जयकार भयो जिनशामन, सुरक्रमरी हरखाई रे॥ दे॰ ॥१॥ पर घा गोरी मगल गावत, मोतिवन चीक प्रशर्ह रे । ईति उपट्रव भय सब भागे, स्वार समुद्रे जाई रे ॥ दे० ॥२॥ आज सनाध मयो है त्रिशुप्तन, जिनपर जनम्या भाई रै। आज अधिक जग हर्ष मयो है, धनधन मात फहाई रे ॥दे०॥३॥ जन्म महोन्मय कंग्ननकुं सप्त, दिशिकृसरी मिल बाई रे । करि कडलीगृह सुन्डर रचना, पावन कर फा लाई रे ॥ दे० ॥ ४ ॥ जिनजननी जिनपर पय प्रणमी, मन्त्रक आण चढ़ाई रे। स्नान करावत उभय धरीरे,

तेलाभ्यंग कराई रे ॥दे०॥५॥ भूषण भूषित अंग विलेपन, देवदृष्य पहराई रे, दर्पण ले मंगल घट थापी, चामर जुगल दुलाई रे ॥दे०॥ ६॥ पंच वरनके फ़ल सुगंधित, सुरकुमरी वरसाई रे। होम करी रक्षा पोटलिया, जिनवर करे बंधाई रे॥ दे०॥७॥ मंगल गावत जिन जगजननी, निजगृह मांहे ठाई रे। सफल भयो निज आतम जाणी, दिशिकुमरी घर आई रे॥ दे०॥८।

स्वस्तिक करे चमर ढोले इन्द्र वने २ या ४ ॥ दोहा ॥

अतिहि अधिक उत्सव करी, गई कुमरी जिन थान । इन्द्र हवे उत्सव करे, जन्म समय जिन जान॥

> || राग गोड़ी सारंग मल्हार || (तर्ज—सांम समे जिन बंदो)

आज उच्छव मन भायो रे देखो माई। जगजननी जिन जायो रे॥ दे०॥आ०॥ त्रिभुवन माहि प्रकाश भयो हे, इन्द्रासन थररायो रे॥दे०॥१॥ अवधिज्ञान धर जिनजीकुं निरखत, हृद्य कमल उलसायो रे। हरिणगमेषी इन्द्र हुकमसे, घंट सुघोष घुरायो रे॥ दे०॥ आ०॥२॥ बनठन नव नव रूप मनोहर, सुर समुद्रय मन भायो रे। सुरक्तमरी

सरभूपण भूपित, अद्भुत रूप बनायो रे॥दे०॥ आ० ॥३॥

त्नव नव यानवाहन रच सुरवर, सुरगिति शिरारे आयो रे।

चौसठ इन्द्र करत अति उत्सव, मेध घटा घररायो रे॥दे०॥

आ० ॥ ४॥ काली घटा चरदामनी चमकत, दाहुर मोर

सुहायो रे। अतिहि सुगध पुष्पव्रज बरसत, मोतियनकी

महर लायो रे॥ दे०॥ आ०॥ ४॥

#### ॥ दोहा ॥

शक जाय जिनगर गृहे, जिनजननी जिनराज । प्रणमी श्रीमहाराजनको, भक्ति करे सुरराज ॥

॥ राग कार्लिगडो ॥

( तर्ज-सुन्दर नेमि पियारो माई )

तुम सुत प्रान पियारो माई तु०॥ आंकणी। जगनत्तल जगनायक निरख्यो, धन धन माग्य हमारो माई॥तु०॥१॥ धन जगजननी तुम सुत जायो, अधम-उधारण हारो माई। धन धन प्रगट भयो जगदिनकर, त्रिभुवन तारनहारो माई॥तु०।२॥ सब सुर चाहत स्नात्र करनकुं सुरगिरि प्रभुजी पधारो माई॥ कर जोडी प्रभु

अरज करत हूँ, सब जन काज सुधारो माई ॥तु०॥३॥ मैं सेवक तुम सुत चरननको, आयो हूँ अधिकारो माई ॥ इन्द्र कहे पद्पंकज प्रणमुं, भय सब द्र निवारो माई ॥ तु० ॥ ४ ॥ पांच रूप करीप्रभुजीक्षं लावे, पांडुगवन सिणगारो माई ॥ चोसठ इन्द्र महोत्सव करी है; पूजन अष्ट प्रकारो माई ॥ तु० ॥ ४ ॥

प्रभु प्रतिमा पंचतीर्थी अन्दर से छावे। सिंहासण ऊपर स्थापन करे, फिर स्नात्र पूजा करावे।

॥ दोहा ॥

पंचरूप कर इन्द्र जिन, पंडुग वन ले जाय। सिंहासन उछरंग गहि, स्नात्र करे सुरराय॥

(तर्ज इतनो गुमान न करिये छबीली राधा हे)
जिन जी को प्जन करिये, हाँ रे हो रंगीले श्रावक
हो ॥ जि० ॥ द्रव्य भाव बेहु मेदें करतां, भवसागर
निस्तरिये ॥ जि० ॥१॥ गंगाजल चंदन पुष्पादिक, अडिवध
मंगल धरिये ॥ भाव विशुद्धे जिन गुण गावो, नाटक
नवनव चरिये ॥ जि०॥२॥ बहुविध प्रभुकी भक्ति रचावत,
चर्नन कर भव तरिये । वो आनन्द देखे सोई जाने, दुःख
सब द्रे हरिये ॥ जि० ॥३॥ पूजन करी प्रभुकुं घर ल्यावे,

आतम पुण्यें भरिये ॥ करी अहाई महोत्सव आवत, सन सुर मिल निज घरिये ॥जि॰ ॥४॥ ॐ द्वीं श्रीप॰ अ॰ ज॰ जन्म फल्पाणके अष्टद्रल्यं यज्ञामहे स्वाहा ॥ २ ॥

॥ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सुरक्तत अति अधिक, भये अनंतर प्रात । मात पिता उत्सव करे, निज कुल कम विख्यात ॥ पार नहीं धनको जहाँ, अगणित भरे भंडार । दान मनोवंछित दिये, दयावंत दातार ॥

॥ राग रामगिरी ॥

( तर्ज-गात्र खहे॰ )

जिन जन्म महोत्सव रगसुं रे, भये प्रात करत उछरंगसुं रे॥ इं रे देवा रगसु । नृपउत्सव करे अति घणो ॥ १॥ पुत्रजनम कुलक्रम करे रे देवा, जगजस कीरत विस्तरे । वि०॥ घर घर उत्सव रंग में ॥२॥ सुरवधु मिल सुरसगशुं रे॥ सु०॥ करे नाटक नत्रनव रंगमुं रे॥ रग॥ हारे वाललीला जिन संगमें॥ ३॥ रूपातिशुर्ये शोभवा रे॥ दे०॥ इन्द्रादिक मन मोहता रे वाला ॥ मो०॥ विद्याप्रसु निस्मयनता ॥४॥ प्रमाप्रमोद प्रतीणवा रे देवा, बृहत् पूजा संप्रह

एम कही फूल चढ़ावे ।। ॥ दोहा ॥

दाता दीन दयाल प्रभु, देत संवत्सरी दान। दूर करे दारिद्र जग, त्रिभुवन मांहि प्रधान। ( तर्ज- मरुदेवा नन्दनकी क्या छवि लागत प्यारी) जगपति जिनवरकी, क्या छवि मोहनगारी। ज० ॥ मोहत प्रश्रके मोहन रूपे, निरख निरख नरनारी ॥ क्या० ॥ १ ॥ भोग कर्म अन्तरायकर्म कछु, क्षीण भये निरधारी। दानसंबत्सर घन जिम वरसत, पृथ्वी प्रमुदित-कारी ॥ क्या० ॥२॥ नवलोकांतिक देव सबे मिल, हाजर होय सुचारी। जय जय मंगल शब्द उचारत, धर्म गहो सुखकारी ॥ क्या०॥३॥ दान धर्म शिवमारग प्रभुजी, प्रगट कियो हितकारी। दाता दोनद्याल जगतमें, जिन सम को सुविचारी ॥ क्या० ॥४॥ इन्द्रादिक सुरसुरी नर नारी, दीक्षोत्सव अति भारी। गान दान सनमान तान करि, प्रभुगति सक्छ सुप्यारी ॥क्या०॥ ५ ॥ तिज संसार हियो शुभयोगे, संयम सतर प्रकारी। मनपर्यव वर ज्ञान भयो तव, विहरत परउपगारी ॥ क्या० ॥ ६ ॥ ॐ हीं श्री प० अ० ज० श्री दीक्षाकल्याणके अष्टद्रव्यं यज्ञामहे स्वाहा ।।३॥

### ॥ चतुर्थ केवलज्ञान कल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा

गजर अन्त्र समृह रथ, पायक कोटाकोट।
जिन दीक्षा महोत्त्रा ममे, हाजर होय जिन ठोर॥
इन्त्रादिक सुर अमुर नर; प्रभुष्ट करे प्रणाम।
गरनारी आशीप दे, जय जब विभुवन माम॥
तिज्ञ आश्रव मतर गहे, सपम मात्र निधान।
सब मंगार तजी करी, मए अगगार प्रधान॥

राग-कापा ( बर्ज-हेरी पूजा गाँ। है रस में )

घारी घारी घारी, जिन भये मंगमपद घारी। चरन फमल मिहारी॥ जिन ॥ पण सुमित्वियर तीन सुरितिकर, सम जीतां सुरिकारी॥ जिन ॥ पण सुमित्वियर तीन सुरितिकर, सम जीतां सुरिकारी॥ जिन ॥ १॥ जीत लिये उपनी परिनद, अधूमेना गणमारी। मार्मराने निःप्रसंप मण, निर्मेष निर्मेषारी। जिन ॥ शोध मान माया सोम अस्थिन, अधिकन मत्रनारी। पुण्यसम निर्मेष अस्थिन, अधिकन मत्रनारी। पुण्यसम निर्मेष अस्थिन, सिरिता स्थितिक ॥ जिन ॥ शोध प्रान पर प्रमु अप्रतिपारी, सोनम निराध्यारी। स्वाही शा पर पर पर परिनय विद्यारी। सिर्मेश सिर्मेश सिर्मेश विन ॥ सिर्मेश ॥

गुणक्षीर ॥पा०॥३॥ प्रातिहार्य अतिशय जिन संपद भयो अनुकूल समीर । दे उपदेश भिवक प्रतिबोधत, वचना-तिशय गंभीर ॥ पा० ॥ ४ ॥ लोकालोक प्रकाश परमगुरु, कहि न सके मित सीर । पाठक विजयविमल परमातम, प्रभुता परम सुधीर ॥पा० ॥५॥ ॐ हीं श्री परम० अ० ज० श्री केवलज्ञानकल्याणके अन्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा ॥

बासक्षेप चढ़ावें

॥ पंचम निर्वाण कल्याणक पूजा ॥ इन्द्रादिक सुर सब मिली, तीन भुवन सिरदार। सब दरसी सर्वज्ञनी, महिमा करे अपार॥

(राग-वसन्त, चाल-अतुल विमल मिल्या अखंड गुणे भिल्या)

अतुल विमल प्रभुता प्रभुकी लख, चौसठ इन्द्र उच्छव धरे रे। चार प्रकार के सुर सब मिलकर सम-वशरण रचना करे ए॥अ०॥१॥ रजत कनकवर रत्न प्रकारे, कनक रत्नमणि कंगुरे ए। वृक्षअशोक सिंहासन शोभित, तीन छत्र चामर ढुरे ए॥ अ०॥ २॥ दुंदुभि प्रमुख अवणसुख दायक, गहिर सुरे वाजित्र घुरे ए। जानुप्रमाण पुष्पधन वरसत, जलज थलज विकसित सुरे ए॥ अ०॥३॥ साधु साधवी आवक आविका, इन्द्रादिक सुरी सुखरे ए। नरनारी तिर्थन विद्याघर, द्वाद्य विध परिषद भरे ए ॥ अ० ॥ ४ ॥ भविजन धर्म तणे उपदेशे, योजनगामि मधुरगिरे ए। प्रतिशोधत चौमुख श्रीजिनवर, निज निज भाषा अनुसरे ए॥अ०॥॥॥

#### ॥ दोहा ॥

प्रगटपणे प्रभुकी प्रभा, प्रगट प्रकाशक रूप । प्रगटी प्रभुता परमसम, परमातम पद भूप ॥

( तर्ज -विगरी कीन सुधारे नाथ विन )

भूमंडल भविकमल विवोधन, दिनकर सम जिनराया
रे ॥ भृ० ॥ अणहुंते इक कोडि अमरपद, पंकल अमर
छमाया रे ॥ भृ० ॥१॥ ग्राम नगर पुर पट्टण विचरत,
त्रिभुवननाथ कहाया रे । चौसठ इन्द्र करे जाकी सेवा,
तन मन से लय लाया रे ॥ भू० ॥२॥ इन्द्राणी मिल मगल
गावत, मोतियन चौक पुराया रे । सर्व जीव हितकारक
प्रभुजी, निःश्रेयस मुखडाया रे ॥ भू० ॥३॥ भव जलनिधि
निर्यामक जगगुरु, तारक सक्तल कहाया रे । यामननायक
सथ सकलकुं, प्राचन तत्व सुनाया रे ॥भृ० ॥॥॥ आनंत-

गुणाकर प्रभुजी की महिमा, वरने को कविराया रे। पर उपकारक प्रभुके पाठक ; विजयविमल गुण गाया रे। भू०॥ ५॥

# ॥ दोहा ॥

निज निज भाषा भविकजन, तृपत न सुनतिह श्रोत। मीठी अमृत सम गिरा, समभत श्रम निहं होत॥

## ॥ राग कहरवो ॥

जिनंदवा मिल गयो रे, दोय चरणों पर ध्यान शुकल अन गहगहारे ।। जि० ।। ज्ञायक ज्ञेय अनंतनो रे, सब दरसी जिनचंद। भुरतरु सम जग वालहो रे, सेवत सुरनर इन्द । धर्म में लहलह्यो रे ॥ दो० ॥१॥ चौदम गुण थानक करे रे, आतम वीर्य अनंत। योग निरोधनकी क्रिया रे, खखम बादरकंत । बंध सब टर गयो रे, सरव संवरभयो रे ॥दो०॥२॥ घन कर आत्मप्रदेशनो रे, कर शैलेशी कर्ण। कर्म सकल दूरे किया रे, जीर्णचक्ष जिम पर्ण, मुक्ति पद जिन लहारे रे ॥दो०॥३॥ ज्ञान क्रिया कर कर्मकोरे क्षय कर पर अनुवंध। निज आतम रूपे लह्यो रे, शाक्वत सुख सम्बन्ध, सिद्ध शुद्ध बुध थयो रे॥ दो ०॥ ४॥

#### ॥ दोहा ॥

अकल अगोचर अगमगम, सिद्ध भए सुनिशुद्ध । परमातम प्रश्च परमगद, चिदानंद अविरुद्ध ॥

### ॥ राग धन्याश्री ॥

( तर्ज – तेज तरणिमुख राजे )

तेज तरणिसम् राजे, प्रभुजीको ॥ ते० ॥ एक समय प्रभ्र ऊरध गतिकर, मुक्तिमहरू सुविराजे ॥ प्र० ॥ ते० ॥ १ ॥ सादि अनंत सदा शास्त्रतवर, अनत महासुख छाजे। अचल अगोचर प्रभु अनिनाशी, सिद्ध सरूप विराजे ॥प्र०॥ते०॥२॥ निरुपाधिक निरुपम सुख प्रभुके, फ़िह न सके कविराजे। अजर अमर अक्षय अविकारी, सकलानंद सहाजे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ सबत ओगणीसे तेरोत्तर ( १६१३ ), श्रावण शुद्धि पद्ध राजे । श्रीजिनशाजतणा गुण गाया. पंचमी दिवस समाजे ॥ प्र० ॥ ते० ॥ ४ ॥ श्रीविक्रमपुर नगर मनोहर, श्रीसघ सकल समाजे। पंच कल्याणक पूजा प्रभुकी, कीनो हित सुख काजे॥ प्र० ॥ते०॥५॥ श्रीयरतरगच्छ नायक लायक, युगप्रधान पद छाजे। जंगमगुरु भट्टारक वर श्री, जिनसौमाग्य सुराजे

॥प्राति । प्राति विकास धर्मसुन्दर गणि, असृतसमुद्र
सुभाजे। पाठक विजयविमल प्रभुके गुण, गावत धन जिम
गाजे॥ प्र०॥७॥ हंसविलास प्रवरगणिवरकी, प्रेरणया
सुसमाजे। श्री जिनवरकी स्तवना कीधी, धर्म प्रभावन
काजे॥ प्र०॥ते०॥८॥ ॐ हीं श्री प० अ० जन्मजरामृत्युनिवारणाय निर्वाणकल्याणके अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा॥

# पंचकल्याणक पूजाकी आरती ॥ राग मालवी गोडी॥

शुभ आरती प्रभुकी उदारिचत्ते, करो भिवक रसाल रे। प्रथम धूप सुगंध जिनक्, उखेवो जिननाल रे॥ शु०॥१॥ भाल निजकर तिलक सुन्दर, पहरपुष्प सुमाल रे। दक्षिणकर जिनराज जीके, कर आवर्त्त सुथाल रे॥शु०॥२॥ यथासकते शुद्धभगते, करो दिल खुशियाल रे। द्रव्यभावे द्विविध प्जा, भिवक भाव विशाल रे॥ शु०॥ ३॥ गुण अनन्त महन्त गावो, प्रभु परमद्याल रे। जन्म सफल करो भिवकजन, कहे पाठक बाल रे॥शु०॥४॥

## श्रीसुगणचंद्रोपाध्याय कृत ॥ पंच ज्ञान पूजा ॥

#### ॥ प्रथम मतिज्ञान पूजा ॥

॥ दोहा ॥

वर्ह्डभान जिनचंदकं, नमन करी मनरंग! पूज रचं भवि प्रेमसे, सांभलको उछरंग। पाँच ज्ञान जिनक्र कहा, मति श्रुत अवधि प्रधान। मनपर्यंव फेनल चडो, दिनकर ज्योति समान॥ ज्ञान बड़ो ससारमे. गुरु विन ज्ञान न होय। ज्ञान सहित गुरु चदिये, सुचि कर तनमन दोय ॥ वीर जिणद वखाणियाँ, नदी ध्रत्र मकार ॥ मन्य सदा अनुभा घरो, पाचो सुख श्रीकार। निरमल गंगोदक भरो, कचन कलश उदार । श्रुत सागर पूजन करो, मात्र घरी मविसार॥ ॥ हाल ॥

< तर्ज — वित हरून घरी, अनुभव रने वीस परमपद सेविये ) मित अतिहि मलो, सकल विमल गुण आगर, भवि- जन सेविये। आंकणी ॥ ए मतिज्ञान सदा निमये, निज पाप सकल दूरे गमिये, मम शुद्ध करी निज गुण रिमये॥ म० ॥ १ ॥ व्यंजन कर अवग्रह इम जाणो, चउ मेद करी मनमें आणो, इम भाखे श्रीजिन जगभाणो ॥ म० ॥२॥ अरथे करी मेद जिणंद आखे, पण इन्द्रिय मनकर प्रश्च दाखे, मुनि मानस ते दिलमें राखे ॥ म० ॥ ३ ॥ वलि षट् विध मेद ईहा कहिये, पट्र मेद अपाय करी लहिये, पट्र विध धारण भवि सरदहिये ॥ म० ॥ ४ ॥ इम भेद अठाइस भवि धारो, इम भाखे जिनवर सुखकारो, निक्चय न्यवहार ते अवधारो ॥ म० ॥ ५ ॥ विल रतन जिंदत कंचन कलशे, भवि पूजन कर तन मन उलसे, चिद्रूप अनुप सदा विलसे ॥म० ॥६॥ ए ज्ञान दिवाकर सम कहिये, इम सुमति कहे दिलमें गहिये, एज्ञानथी अनुपम सुख लहिये ॥ म० ॥७॥ ॐ हीं श्री परमात्मने श्रीमतिज्ञानधारकेम्यो अष्टद्रस्यं यजामहे स्वाहा ॥१॥

## ॥ द्वितीय श्रुतज्ञान पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्रुतधारक पूजन करो, भाव धरी मनरंग। उपगारी सिर सेहरो, भाखे जिन उछरंग॥ मृगमद चंदन वाससुं, जो पूजे श्रुतअंग। अनुभव शुद्ध प्रगटे सही, पावे सुख अभंग॥

#### ॥ हाल ॥

( तर्ज-नामिजीके नैदाजीसे लाग्या मेरा नेहरा )

श्रुतज्ञानकी पूजाकर सीखो भवि सेहरा॥ श्रृ०॥ विनय सहित गुरु वदन करके, छुठ छुठ पाय नमें गुरुदेवरा ॥थ्र०॥ तीन तीस आसातन टाली, मगत करे भवि गुण-गण गेहरा ॥%०॥१॥ श्रीगुरु ज्ञान असंडित वरसे, ज्यूँ पावस ऋतु वरसे मेहरा ॥श्रृ०॥ दश विध विनय करे श्रृत गुरुको, सेवे ज्युं अलि फुलने नेहरा ॥ शृ० ॥ २ ॥ गुण मणि स्यण भरवो श्रुतसागर, देख दश्य इरखाचे मेरा जियरा ॥ श्रृ० ॥ पूछन वायन विल विल करिये, सीकी वंछित ज्वं भ्रुनि सेनरा ॥ श्रु० ॥३॥ ग्रुरु भगती जैसी गणधरकी, बीर कहे सुण गीतम सेहरा ॥ श्रृ ।। ऐसे गुरु मिक्तिसे सीखो, ए श्रुतज्ञान सकल मुख देहरा ॥ श्रु० ॥ ॥४॥ गुरु जिन और न को उपगारी, श्रीगुरुदेव नित गुणमणि नेदरा ॥ शु०॥ ऐसे गुरुकी कीरत करके, सुमति घरो दिलमे गुण गेहरा ॥अ.०॥४॥

## ॥ ढाल बीजी ॥

( तर्ज — नित निमये थिवर मुनिसरा नि०) नित निमये श्रुतधर मुनिवरा, नि०। अरथे श्रीजिनराज बखाणे, सूत्रे श्रीगुरु गणधरा ॥ नि० ॥ १ ॥ मेघधुनी जिम भवि जन सुणके, हरखे ज्यूं केकीवरा। अंग इंग्यारे गुण-मणि धारक, वारे उपांग उजागरा ॥नि०॥२॥ जगत उद्घारण तृं परमेसर, सकल विमल गुण आगरा। छेद पयन्ना नंदी सेवो, मूल सत्र भवि गुणकरा ॥नि०॥३॥ श्रुतधारी गौतम गुरु दीवो, पूरवचवद विद्याधरा। पहिलो आचारांग वखाणे, चरण करण गुण सुखकरा ॥ नि० ॥ ४ ॥ द्जो द्धयगडांग सुणोजे, मेदितसय तेसठ खरा। तीजो ठाणांग ेस्रत्र विराजे, सुणता पाप मिटे परा ॥ नि० ॥ ५ ॥ चौथो समवायांग सुद्दावे, अर्थ अनेक करीवरा। पांचमे भगवइ महिमा करिये, सहस छतीस प्रक्रमधरा ॥नि०॥६॥ छट्टो ज्ञाता अंग सुध्यावो धर्मकथा कहे जिनवरा। सातमो अंग उपासक कहिये, दश श्रावक प्रतिमाधरा ॥ नि० ॥ ६ ॥ आठमे अंगे जिनवर दाखे, अंतगड़ केवली मुनिवरा। नवमे अंगे भवि सुन धारो, अनुत्तरवाइ शुभकरा ॥ नि० ॥ ८॥ प्रश्नविचार कद्या जिन दशमें, अंगुष्ठादिक शुभ तरा । अंग इग्यारमें जिनगर दासे, कर्मविषाक विविध परा ॥नि०॥१॥ वारमो अग जिणंद वसाणे, अतिशय गुण विद्याधरा । अक्षर श्रुत विरु सन्नी किह्ये, सम्यक् मेद अधिकतरा ॥ नि० ॥ १० ॥ सादि मेद सपरजन लहिये, गम्यक् मेद सुणो नरा । अंग प्रविष्ट कहे जिनवरजी, मेद चवद सुणजो सरा ॥ नि० ॥११॥ इम जो श्रीश्रुतज्ञान आराधे, भाव भगत कर नहु परा, सुमति कहे गुरु ज्ञान आराधो, चिह्नतपूरण सुरतरा ॥ नि० ॥ १२ ॥ ॐ हीं श्री पर० श्रीश्रतज्ञानधारकेश्यः अष्टद्रन्य यजामहे स्वाहा ॥

## ॥ तृतीय अव्धिज्ञान पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अगर सेव्हारस धूपसे, प्जोअवधि उदार । बोध बीज निरमल हुवे, प्रगटे सुक्ख अपार ॥ नवल नगीने सारसो, ज्ञान बडो संसार । सुरनर-पूजे भावसुँ, महियल ज्ञान उदार ॥

#### ॥ ढाल ॥

( तर्ज —िनर्मल हुय भजले प्रमु प्याराः सव संसार ) अवधिज्ञानको पूजन कर ले, ज्यूं पानो भवपार सल्णा ॥ अ०॥ ज्ञान वडो सुख देण जगतमें, उपगारी सिरदार

सलृणा ॥ अ० ॥ १ ॥ मेद असंख कहे जिनवरजी, मूल मेद षर सार ; सल्णा। वहुमाण हियमाण वखाणे, स्त्रे श्रीगणधार, स०॥अ०॥२॥ सुरनर तिरी सह अवधि प्रमाणे, देखे द्रव्य उदार ; सल्णा । अवधि सहित जिनवर सहु आवे। थाये जग भरतार; स०॥अ०॥३॥ ज्ञान विना नर मृढ कहावे। ढोर समो अवतार: स०। ज्ञानी दीपक सम जग मांहे पूजे सहु नरनार ; स० ॥अ०॥४॥ ज्ञानतणी महिमा जग मांहे, दिन दिन अधिकी सार ; स०। मूल-मंत्र जग वश करवाको, एहिज परम आधार, स० ॥ अ० ॥५॥ ज्ञाननी पूजा अहनिस करिये, लीजे वंछित सार, स०। ज्ञानने वंदी बोध उपावो, करम कलंक निवार, स० ॥ अ० ॥ ६ ॥ इत्यादिक महिमा भवि सुणके, पूजो अवधि उदार, स०। सुमति कहे भवि भाव धरीने, सेवो ज्ञान अपार, स०॥अ०॥७॥ ॐ हीं श्री परमा० श्रीअवधिज्ञान धारकेभ्यः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥

॥ चतुर्थ ज्ञान पूजा ॥

केतकी भाव मनवर्षव पूजा करो, विविध क़ुसुम मनरंग। महके परिमल चिहुं दिशे, पामे सुजस अभंग॥

#### ॥ ढाल ॥

( तर्ज-सेत्र जानो वासी प्यारो छाने मोरा राजिंदा ) जिनजीरो ज्ञान सहावे म्हांरा रार्जिदा । जि० ॥ जिनजीरो ज्ञान अनंतो सोहे, कहतां पार न आदे ॥ म्हां० ॥ जि० ॥१॥ सन्नी नर मन परजव जाणे, ते मुनि मान कहावे : म्हा० । विपुलमतिने ऋजुमति कहिये, ए इय मेद लहादे । म्हा० ॥जि०॥ २ ॥ अंगुल अदिए स्मो देखे. ते ऋजु नाम धरावे : म्हा० । सपूरण मानव मन जाणे तेही विषुलकहाचे म्हा० ॥ जि०॥ ३ ॥ मनगत भाव सक्त ए मापे, ते चोथो मन भावे : म्हां० । एइनी महिमा नित नित कीजे, तिम भवि नाम धरावे : म्हा० ॥ जि० ॥ ४ ॥ जगजीवन जगलोचन कहिवे, मुनिजन ए नित ष्यावे : म्हां० । दीक्षा ले जिनवर उपगारी चोथो ज्ञान उपावे : म्हा० ॥ जि० ॥ ६ ॥ मनका शंका दूर करत है, सणता आण मनावे : म्हा० । तनमन सुचिक्त पूजन करहे, जनम जनम सुख पावे ; म्हा० ॥जि० ॥६॥ विविध कुमुमसे पूजा करता, वोधि लता उपजाने : महा०। सुमति

कहे भिव ज्ञान अराधो, श्री जिनदेव बतावे; म्हा०॥ जि०॥ ७॥ ॐ हीं श्रीपरमा० श्रीमनपर्यवज्ञानधारकेभ्यः अष्टद्रव्यं यजामहे स्वाहा॥

# ॥ पंचम केवलज्ञान पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

प्रभु पूजा ए पंचमी, पंचम ज्ञान प्रधान। सकल भाव दीपक सदा, पूजो केवलज्ञान॥ फल दीपक अक्षत धरी, नैवेद्य सुरभि उदार। भाव धरी पूजन करो, पावो ज्ञान अपार॥

## ॥ ढाल ॥

(तर्ज — तुम विन दीनानाथ द्यानिधि कोन खबर है)
तुं चिद्रूप अनूप जिनेसर, द्रसण की बिहारी रे
॥ तुं०॥ निरमल केवल प्रण प्रगट्यो, लोकालोक विद्वारी
रे। केवलज्ञान अनंतिवराजे, क्षायक भाव विचारी रे ॥ तुं०
॥ १॥ ज्योति सरूपी जगदानंदी, अनुपम शिव सुख धारी
रे। जगत भाव परकाशक भानू, निज गुण रूप सुधारी रे
॥ तुं०॥ २॥ सकल विमल गुण धारक जगमें, सेवत सब नरनारी रे, आतम शुद्ध सरूपी भविजन, गुण मणिरयण
भंडारी रे॥ तुं०॥ ३॥ केवल केवलज्ञान विराजे, दुजो मेद

न धारी रे। आतम भावे भविजन सेवो, जगजीवन हितकारी रे ॥ त'० ॥ ४ ॥ अनर ज्ञान सब देश कहाने. केवल सरव विहारी रे। सर्व प्रदेशी जिनवर भारो, सारो श्री गणधारी रे ॥ तुं० ॥ ५ ॥ भए अयोगी गुणके धारक. श्रेणी चढी सुलकारी रे। अन्ट कर्मदल दर करीने, परमातम पद धारी रे॥ तं० ॥ ६ ॥ ऐसे ज्ञान बडो जगमांहे. सेवो शृद्ध आचारी रे ॥ समित कहे भविजन इसमावे. पूजो कर इकतारी रे ॥ तुं० ॥ ७ ॥ फल अक्षत दीपक नैवेद्यसे, पूजो ज्ञान उदारी रे। पूजत अनुभव सत्ता प्रगटे, विरुसे सुख ब्रह्मचारी रे ॥ तुं० ॥ ८ ॥ 🕉 हीं श्रीपरमारमने श्रीकेवलज्ञानधारकेभ्यः अष्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा।

#### ॥ कलश् ॥

( तर्ज-केसरियाने जहाजको तिरायो )

अश्वरण शरण कहायो, प्रश्च थांरो ज्ञान अनन्त सुहायो ॥ अ० ॥ मित श्रु ति अवधि अने मनपर्यंत्र, केवल अधिक कहायो । मन्य सकल उपगार करत है, श्रीजिनराज बतायो ॥ प्र० ॥१॥ स्वरतर गच्छपित चद्रसरीव्यर, राजत राज सवायो । तेजपुद्ध रिव श्रिश सम सोहे, देखत दिल

उलसायो ॥ प्र० ॥ २ ॥ प्रोतिसागर गणि शिष्य सुवाचक. अमृतधर्म सुपायो । शिष्य क्षमाकल्याण सुपाठक, सद्गुरु नाम धरायो ॥प्र०॥३॥ धरमविशाल दयाल जगतमें, ज्ञान दिवाकर ध्यायो। ज्ञान क्रियानो मूल जे कहीये, वत्वरमन मन भायो ॥ प्र० ॥ ४ ॥ वीकानेर नगर अवि सुंदर, संघ सकल सुखदायो । शुद्धमित जिन धर्म आरा-धक भगति करे मुनिरायो ॥ प्र० ॥ ६ ॥ उगणोसे चालीसे वरसे, आसु सुदि वरदायो । ज्ञान विजयकारक सब जगमें, नित प्रति होत सहायो ॥प्र०॥६॥ सुमति सदा जिनराज कुपासे, ज्ञान अधिक जस गायो। कुश्लिनिधान' सोहनप्रनि भावे, ज्ञान तणो गुण गायो॥ प्र०॥ ७॥



<sup>.</sup> १ - तत्वदीपक ।

## श्री शिवचन्द्रोपाध्याय विरचित

## ॥ ऋषि-भण्डल-पूजा ॥

#### ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

प्रणमी श्रीपारस विमल, चरण कमल चितलाय। श्रह्मिमंडल पूजन रचूं, वरविधि-युत सुखदाय॥ नंदीक्ष्यर मंदिर गिरें, शाक्ष्यत जिन महाराज। अरचे अठ विध पूजसे, जिम समस्त सुरराज॥ तिम चितजिनपतिगुणधरी, श्रावक समक्तितथार। विरचे जिन चौगीसकी, अठविधि पूज उदार॥

#### ॥ गाथा ॥

सिंहिल सुचन्दन कुसुमभरं, दीवगक्तरणंच धूवदाणंच। वर अक्षत नैवेद्यं, शुभ फलं पूजाय अह विहा ॥ १॥

#### ॥ दोहा ॥

यह अठिविधि पूजा करण, सुनिये सत्र मकार । जे मवि विरचे प्रभुतणी, ते पामें मवपार ॥ १२ प्रथम जिनेक्वर तिम प्रथम, योगीक्वर नरराय । प्रथम भये युग आदिमें, सकल जीव सुखदाय ॥ ॥ राग देसाख ॥

( तर्ज - पूर्व मुख सावनं करि दशन पावनं )

विमलगिरि उदयगिरिराज शिखरो परे, तरुणि तर तेज दीपत दिणिन्दा। युगल धर्मवार करी धरम उद्योत किये, विमल इक्ष्मक कुल जलधिचन्दा॥ १॥ मातमरु देवी वर उदर दरी हरिवरा, सकल नृप मुकुट मणि नामिनन्दा। अखिल जगनायका, मुगति सुखदायका, विमल वर नाण गुण मणि समंदा॥ २॥ वृपभ .लांछन धरा, सकल भव भयहरा, अमर वरगीत गुणकुशल कन्दा। गहिर संसार सागर तरिण समधरा, नमत शिवचन्द प्रभु चरण बंदा॥३॥

## ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलबर्जेः सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नत्य मधु प्रवरान्नकै, र्जिनममीभीरहं वसुभिर्य्यजे॥१॥ॐ द्वीं श्री परमात्मनेऽनंतानंत ज्ञान- कक्तये जन्म जरामृत्यु निवारणाय श्रीमत् ऋषम जिने-

न्द्राय जलं चन्दनं पुष्प धूपं दीपं नैवर्ध फलं वस्त्रं यज्ञामहे स्वाहा ॥

#### ॥ श्रो भनित निन पूना ॥

#### ॥ दोहा ॥

जयजिणद् दिणद् सम, रुखि भविकज विकसात्। परमानन्द सुकद् जल, विजयामात सुजात्॥

#### ॥ हाल ॥

( तर्ज-आय रहो दिल बागमे प्यारे जिनजी इस ख्यालफी ) एक अरज अन्धारियें, अजित जिन एक अरज अनुधारिये ॥ आजणी ॥ अजित जिनेसर, जग अलबेसर, क्रम निजर निहाारियें। अजित जिन एक०। वारणवरण विरुद्ध सुणि तेरी, आयो शरण विहारियें ॥ अजित० एक० ॥१॥ चरम सिंघ भागप जल निपतित. चरण पतित मोहे तारियें । अजितः एकः । परमानन्द षन शिन वनितानन, काज मधुपान मुकारिये ॥ अजित० एक० ॥ २ ॥ चिर सचित घन दुरित तिमिर हर । तम जिन भये विमिरारियें । अजिवः । कहे शिवचन्द्र अजित प्रश्न मेरे । एह अरज न विसारियें ॥ अजित० ॥३॥

## ॥ काव्य ॥

सिलल चंदन ०॥ ॐ हीं श्री प० श्रीमत् अजितः जिनेन्द्राय जलं चन्दनं० यजामहे स्वाहा ।

॥ तृतीय श्रीसंभव जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जय जितारि संभव सदा, श्रीसंभव जिनराज । सकल लोक जिण जीतिलय, जीतो मोह समाज।

## ॥ ढाल ॥

( तर्ज - गंधवटी घनसार केसर, मृगमदारस भेलिये ) अपरिमित वर शिखर सागर, धार संभव कार ए। जिनराज संभव पाय बंदो, लहो भव जल पार ए। विल जलिध जात सुजात कुझर, कुम्भ भंजन जानिये। तस् जनक नाम समान नामा, भए जिन उर आनियें ॥१॥-जसु चरण पंकज मधुर मधुरस, पान लय लागी रह्यो । मिल कर सुरासुर खचर व्यंतर, भमर नित चित्तः ऊमहा।। जस चरण कमलें प्लब्ग लांछन, बनक सुवरन काय ए। सहु भ्रवन नायक सुमति दायक, जनि सेना जाय ए॥ २॥ जसु मधुर वाणी जग वखाणी, तीस शर गुण धारिणी । संसार सागर भय भराभर, पतित पारः

उतारिणी। स्याद्वादपक्ष क्रुठार धारा, क्रुमित मद तरू-दारिणी। प्रश्च वाणि नित शिवचन्दगणि के, हुवी मगल कारिणी॥ ३॥

#### ॥ कास्य ॥

सिल्हिचदन० ॐ हीं श्रीप० श्रीमत्ममप्रजिने० ॥ चतुर्थ श्री अभिनन्दन जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्री चतुर्य निनगर सदा, पूजो मविचित लाय । मक्ति युक्ति सकट हरण, करण तीन शुद्धयाय ॥

#### ॥ राग सोरठ ॥

(सर्ज — कुद किरण शशि वजलो रे देवा)
सगर नदन जिनगर रे व्हाला, अभिनंदन हितकामी
रे। जगदमिनदन जयकर रे व्हाला, दुरित निकंदन
स्मामी रे॥१॥ लोकालोक प्रकाशता रे व्हाला, करता
अभिनल घामी रे। आपामाध अरुपिता रे व्हाला,
विमल चिदानद समी रे॥२॥ चिछत पूरण मुसमणि रे
व्हाला, ए प्रभु अतर्जामी रे। ऐसे जिन महाराज हुं रे
व्हाला, शिमच्ह नमे सिर नामी रे॥३॥

#### ॥ काच्य ॥

सिलल॰ ॐ हीं श्री प॰ श्रीमत् अभिनन्द् न जिने ॰ । पंचम श्रीसुमित जिन पूजा।

## ॥ दोहा ॥

पंचमजिन नायक नमूँ, पंचमी गति दातार। पंचनाणवर विमल कज, वन विकसन दिनकार॥

## ॥ राग करवो ॥

( तर्ज-वंशी तेरी वैरिणी वाजे रे )

शुद्धभाव चित्तथिर धरिके रे, पूजो सुमित जिणंद। जिन भक्ति करण रसीला, लहो परमानंद ॥शुद्ध भाव०॥१॥ जिनराज सुमित समंद, करे कुमित निकंद। प्रभुना चरण अरिवन्द, वंदे असुर सुरिन्द ॥ शुद्ध० ॥ २ ॥ कनकाभ ततु धृति सोहे, प्रभु सुमंगलानंद। क्रिणोपशम रस भरिया, चंदे नित शिवचंद ॥ शुद्ध० ॥ ३ ॥

## ॥ काव्य ॥

सलिलचंद्न० ॐ हीं श्री प० श्रीमत्सुमति जिनेन्द्राय जल०।

#### ॥ षष्ठ पद्मप्रम जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

हित्र पष्टम जिनार तणी, प्जन करी उदार। भविचित भक्ति धरी करी, सुख सपति करतार॥

॥ राग सारग ॥

हां हो रे वाला पटमप्रसु मुख चन्द्रमा, नित सकल

( तर्ज ~ दावन चंटन घसि कुम कुमा॰ )

लोक सुखदाय ए॥ हा०॥ हरिसुर असुर चकोरडा, नित निरख रह्या ललचाय ए॥हा॥१॥ जिन सुदा वचन असृत वणो, जे श्रवण करे भिव पान ए॥ हां०॥ ते अजरामरता लहे, हरिगण करे जसु गुण गान ए॥हां०॥२॥ धर सुप कुल नम दिनमणि, प्रसु मात सुसीमा नट ए॥हां०॥ प्रसु दर्शनतें प्रति दिने, होज्यो शिवचन्द आनन्द ए॥हां०॥३॥

॥ काच्य ॥

सिलल के ही श्री प० श्रीमत् पर्मप्रसु जिने श

## ॥ सप्तम सुपार्श्व जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्रीसुपार्च्य सुरतरु समो, कामित पूरण काज। भो ! मत्रिजन पूजो सदा, वसुविधि पूज समाज॥

## ॥ राग कल्याण ॥

( तर्ज — मेरा दिल लाग्या जिनेश्वरसे )

मेरी लगी लगन जिनवरसे ॥ मेरी ॥ जैसे चन्द नकोर भमरकी, केतिक कमल मधुरसे ॥ मे० ॥ एह सुपारस प्रश्न भये पारस, गुणगण समरण फरसे ॥मे०॥ चेतन लोह पणी परिहरके, हुय ले कंचन सिरसे ॥मे०॥१॥ ए प्रश्न करुणा-करकुँ धरिल्ये, उर जिम कमल भमरसे ॥मे०॥ जे भिन जिनपद लगन धरे तसु, नहीं भय मरण असुरसे ॥मे०॥ ॥२॥ मात पृथ्वी तनु जात तनु द्युति, सम शुभ कंचन सरसे ॥मे०॥ कहे शिवचन्द्र चित्त नित मेरो, रहो प्रश्न पद लय भरसे ॥मे०॥३॥

## ॥ काध्य॥

सलिल० ॐ हीं श्री प० श्रीमत्सुपार्क्व जिनेन्द्राय०।

॥ अष्टम श्रीचन्द्रप्रभ जिन पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

अष्टम जिन पद पूजिये, विविध कष्ट हरनार । अष्ट सिद्धि नवनिधि लहे, जिन पूजन करतार ॥

## ॥ राग गुंड मिश्रित भीम मल्हार ॥

( तर्ज — मेन वरसें मरी छुमुम बाहल करी )
परमपद पूर्व गिरिराज परि उदय लहि, विजित परचंद्र
दिनकर अनन्ता । चन्द्रमुग्ज चिन्द्रका विमल केनल कला,
कलित शोमित सदा जिन महन्ता ॥परम०॥१॥ कुमित मत
तिमर मर हरिय पुन भूरि मिन, कुमुद सुख करिय गुणरयण
दिरेया । गहिर भनसिंधु तारण तरण तरिण गुण, धारि मन
तारि जिनराज तरिया ॥परम पद०॥२॥ राखिये आज मेरी
लाज जिनराज प्रभु, करण सुख चरण जिन शरण परीया ।
परम शिनचन्द्र पद पद्म मकरन्द रस, पान नित करण
तत्तवर मरिया ॥ परम पद० ॥३॥

#### ॥ काव्य ॥

सिले॰ 🕉 हीं श्री प॰ श्रीमत्चन्द्रप्रमु जिने॰ नलं॰ ॥

## ॥ नवम श्रीसुविधि जिन पूजा ॥

#### ॥ दोहा ॥

सुविधि सुविधि समरण थकी, कामित फरु प्रगटाय । अतिगहन ससार वन, बहुल अटन मिट जाय॥

## ॥ राग कामोद ॥

( तर्ज - चंपक कतिक मालती )

सुविधि चरणकज वंदिये ए॥ अड्यो वं०॥ नंदिये अति चिरकाल। शिव तरवारि निकंदिये ए, विवन कंद तत्काल ॥१॥ आज जन्म सफलो भयो ए॥हां अड्यो स०॥ दीठो प्रभु दीदार। तनु मन दग विकसिन थयो ए, जिम कज लखि दिनकार॥२॥ अमृत जलधर वरिसयो ए॥ हां अड्यो व०॥ भवि उरक्षेत्र मभार। दर्शन सुरतरु किंगियो ए, शिव फलनो दातार॥३॥

॥ काव्य ॥

सिलल ॐ ह्रीं श्री श्रीमत्सिविधि जिने०॥
॥ दशम श्रोशीतल जिन पूजा॥
॥ दोहा॥

मुक्त तन मन शीतल करो, श्रीशीतल जिनराय। तुम समरण जलधारसे, अंतर तपत पलाय॥

॥ राग घाटो ॥

( तर्ज-दादा कुशल सुरिन्द० )

मेरे दीनदयाल, तुम भये सकल लोक प्रतिपाल। सुणि शीतल जिनवर महाराज, चरण शरण धर्यो प्रसुनो आज ॥ मेरे दीन० ॥ न नमूं सह सविकारी देव, करम्रं चरण कमलनी सेव ॥ मे० ॥१॥ जैसे सुरमणि करतल पाय, हुण ल्ये-काच सकल उलसाय ॥ मे० ॥ तुम सम सुरवर अवर न कोय, हेर हेर जग निरस्यो जोय ॥मे०॥२॥ प्रम्य उर्जन जलधर धनधोर, लखिय नृत्य करे मविजन मोर ॥मे०॥ पट ज्ञिनचन्द्र विमल मरतार, ज्ञिव वनिता वरे अति सुर्यकार ॥ मे० ॥३॥

॥ काव्य ॥

सिल्ह ॐ श्री प० हीं श्रीमत्शीतल जिनेन्द्राय जलं॥

॥ एकादश श्री श्रेयांस जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

श्रीश्रेयांस जिनेन्द्र पद, नद द्युति सलिलाधार।

जे नेत्रे म<del>ज्जन करे</del>, ते शुचि हुई विधृतार ॥

- ॥ राग ॥

( तर्ज-सोहस सुरपित वृपभ रूप करि म्ह्वण॰ ) श्री श्रेयास जिनेश्वर जगगुरु, इन्ट्रियसटन सभद हे । जसु वसु विध प्जनसे अरचो, उर धरि परमानन्द हे । ए समकित धर श्रावक करणी, हरिणी भविमन रग हे । विजय देव जिन प्रतिमा पूजी, जीवाभिगम उपांग है ॥ श्री०॥ १॥ सुरियाम प्रमु पूजन करियो, रायपसेणी उपांग हे। ज्ञाता अंगे द्रौपदी श्राविका, पूज्या जिन प्रतिविम्ब हे। जे निन्हन कुमित जिन पूजन उत्थापे तेह अनंत हे। काल अनंत भमसी भव वनमें, मंदमती भय श्रान्त हे ॥ श्री०॥ २॥ विष्णु मात तनु जात विष्णु नृष, विमल कुलांबर हंस हे। सकल पुरन्दर अमर असुरगण, शिव वरि प्रमु अवतंस हे। इम सुरवरनी परे-श्रावक जे, पूजे जिन उछरंग हे। ते शिवचन्द्र परम पद लहिस्ये, निक्चय करि भव भंग हे॥ श्री०॥ ३॥

॥ काव्य॥ सिलल ॐ हीं श्री प० श्री श्रेयांस जिनेन्द्राय०॥ ॥ द्वादश श्रीवासुपूज्य जिन पूजा॥

॥ दोहा ॥

ाहिव वारम जिनवरतणी, पूजन करिये सार। आव मक्ति युत मिव सदा, द्रव्य मक्ति चितधार॥

॥ राग मालवी गौड़ी ॥

( तर्ज —नव वाड़ सेती शील पाली॰ ) सकल जगजन करत वंदन, जया नंदन सामि रे॥ देवा० ॥ दुरित ताप निकद चंदन, परम शिवपद गामी
रे ॥१॥ नृपति वर वसुपूज्य नृप कुल, विपिन नंदन जात
रे ॥ देवा० ॥ सुहरि चन्दन नंद नदन, नद मदिक्ष्य घात
रे ॥ देवा० ॥ स० ॥ २ ॥ वासुपुज्य जिनेन्द्र पूजो सकल
जिन महाराज रे ॥ देवा० ॥ करत सुति शिवचन्द्र प्रभु ए
निखिल सुर सिरताज रे ॥ देवा० ॥ स० ॥ ३ ॥

॥ कान्य ॥

सहिलः ॐ हीं श्री प॰ श्रीमत्वासुपूज्य जिनेन्द्राय जलं॰।
॥ त्रयोदश श्रीविमल जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

विमल विमल प्रमु कर मुम्ने, मलिन कर्म करो द्र । वेश्म प्रमु, रिमये सटा, मुक्त उश्मिक गुणपूर ॥

॥ ढाल ॥

( वर्ज- सिडवक पर वदो रे म॰ )

विमल बरण वज बंदो है ॥ महिल्लन वि० ॥ बंदनसे आनन्दो है ॥ मवि० वि० ॥ लमु वणघर सुनिवर गण मधुमर, सेवत पद अर्थिन्दो । ध्यामा टदर मुकति सुक्तापल, रुद्रमा नृप नंदो है ॥ मदि० ॥ १ ॥ सहु-लग मंदल विगल वरनकु, हिन शामन नम बन्दो । टद्रम भयो भिव कुमुद विक्रमग, वर गुण रवण समंदो रे॥ भवि०॥२॥ यदि भव वंध हरण भवि चाहो, प्रमु वंदो चिरनंदो। विमल चिदानंद घन मय रूपी, नित चंदत शिवचन्दो रे॥ भवि०॥३॥

| काच्य |

सिलल० ॐ हीं श्री प० श्री मत्विमल जिने०॥
॥ चतुर्दश श्रीअनंत जिन पूजा॥
॥ दोहा॥

हिव चवद्म जिन पूजता, हरिये विषय विकार। सो भविषण सुणिये सदा, ए प्रभु सरणाधार॥

॥ ढाल मेरवी ॥

( तर्ज -पंचवर्णी अंगी रची० )

पूज करणी प्रभुनी दुरित निवारो। दुरित॰ ॥ पू०॥ अनंत तरणि हिम किरण तरण तर, किरण निकर जीता है भारी। अनंत नाणवर दर्शन तेजे, प्रभु सुयशोदर है अवतारी॥ पू०॥ १॥ लोकालोक अनंत द्रव्य गुण, पर्याय प्रकट करण हारी। तातें अन्वय युज जिन धरियो, अनंत नाम अति मनुहारी॥ पू०॥२॥ सिंहसेन नृप नंदन, वंदन, करते इन्द्रचन्द्र सुखकारी।

मादि अनत भग स्थिति धरियो, पद शिन्चन्द्र विजयधारी॥ प्०॥ ३॥

॥ काव्य ॥

सिल्ल॰ 🕉 हीं श्री प॰ श्रोमत्अनत जिने॰ जल॰ ॥

॥ पंचदश श्रीधर्म जिन पूजा ॥

॥ टोहा ॥

भातुभूप दृल भातुकर, पनरम जिन सुखकार। द्योभित महु जग विपिन जन, हरख फल्ड जलघार॥

।। हाल ॥

( नर्ज-धार नर्गार ज्ञाना तीरे यमित यने धनमाली )
धर्म जिनेद्रार धरम धुरधर, जगरधर जगराहा ॥ भैं
धारिशा मुद्रारा नंदन पाप निकटन प्रशु मये दीनद्रयाला
॥मैं धारिश्मर्गशा। प्रमु धीरज गुण निरिष्ठ जमर्गगिर,
लिज लीनो अचला धारा ॥ भैं बार्शी। जिन गंगीरवा चरम
निष् लिज, किय लोकान दिहारा ॥ भैं धारिश्मर्थ ॥ शा।
ए जिनचन्द्र चण्य जरधनतें, लिंद जिन पति अवनारा
॥ भैं ॥ परम वंगि दल किर मिंब लहिस्पो, पद शिवचंद्र
स्टरारा ॥ भैं बारिश्पमें ॥ ३ ॥

## ॥ कान्य ॥

सलिल० ॐ ड्रीं श्री प० श्रीमत्धर्म जिने० जलं०॥

॥ षोडश श्रीशान्ति जिन पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

अचिरा उदरे अवतरी, शांति करी सुखकार।
मारि विकार मिटायके, नामधर्यो शांति सार॥
॥ राग विभास॥

( तर्ज-भावधरि धन्य दिन आज सफलीगणुं )

शान्ति जिन चन्द्र निज चरण कज शरण गत, तरिण, गुणधारि, भववारि तारी। कुमित जन विपिन जिन, कुमित धन व्रतिन तित, छितिनि शितधार तरवार वारी॥ शांति०॥ १॥ एक भव पद उभय चक्रधर तीर्थंकर, धारिया वारिया विधनसारा। सकल मद मारिया, विमलगुण धारिया, सारिया मक्त बंछित अपारा॥ शांति०॥ २॥ हरिण लंछन धरा, वर्ण सुवरण करा, सुरवरा हित धरा गत विकारा। मोहभट धरिण-धर गण हरण वज्जधर, कुमुद शिवचन्द्र पद रजनिकारा॥ शांति०॥ ३॥

#### ॥ काव्य ॥

मलिल ॰ ईँ हीं श्री प॰ श्रीमत्शान्ति जिने॰ ॥

## ॥ सप्तदश श्रीकुन्थु जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

मतरम जिन्दर टीवसम, मिक भन्नसागर जाण । भक्ति युक्त नितप्जिये, रुहिये अमल विनाण ॥

#### ॥ ढाल ॥

( तर्ज-अरिहन्त पद नित ध्याइये )

कु यु जिणंद गुण गाडये ॥ वारि० ॥ भन वंछित फल पाडये रे । प्रस् समरण लय लाडये ॥ वारि० ॥ भविमन तिज शिन जाडये रे ॥ कुंयु ॥ १ ॥ भन जलगत निज आतमा ॥ वा० ॥ करणा उर घरि ताडये रे । चरणकरण उपयोगिता ॥ वा० ॥ ग्रहण करण कुं घ्याडये रे ॥ वा० ॥ कुं० ॥ २ ॥ ए अस दर्शन जीवने ॥ वा० ॥ अनुमन रसनो टाइये रे । वर शिनचन्द्र विमल वधे, ॥ना०॥ दिन दिन शोम सवाहये रे ॥ कु० ॥ ३ ॥

सिलत० 🗳 हीं श्री प० श्रीमन्कुंध् जिने०॥ १३

# ॥ अष्टदश श्रीअरनाथ जिन पूजा ॥

जिन अठारमो ध्याइये, भविजन चित्त मभार। करण तीन इक कर मुदा, प्रतिदिन जय जयकार॥

॥ राग वसन्त ॥

(तर्ज — संग लागोही आवे, कुण खेले तोसुं होरी रे)

नित विमल भक्ति से, अर जिनसे नित रिमये रे॥ ॥ नित ॥ निजगुण जिनगुण तुल्य करणकुं, चंचल चित हय दिमये रे॥ नि०॥ १॥ सुमित युवित संयम उर धरिके, कुमित नारि संग गिमिये रे॥ नि०॥ अनुभव अमृत पान करणते, विषय विकृति विष विमये रे॥ नित०॥ शा जिनवर संग रमण दव अनलें, पंक सधन वन धिमये रे॥ कहे शिवचन्द्र जिनेन्द्र रमणसे, भववनमें नहीं भिमये रे॥ नि०॥ ३॥

| काच्य |

सिल्ल॰ ॐ हीं श्री प॰ श्रीमत् अर जिने॰ ॥
॥ उनविशति श्री मिल्लिजिन पूजाः॥

ा। दोहा ॥

उगणीसम जिन चरणकज, भमरहोय लयलाय। सेवे तसु भवि भमरता, अगणित दुरित विलाय॥

#### ॥ ढाल ॥

#### ( तर्ज-संभव जिन सुपकारी रे वा० )

मल्लिजिणंद उपकारी रे ॥ वाला मल्लि० ॥ हो रे वाला, वारो जाऊं वार हजारी रे ॥ वाला मल्लि० ॥ कुंभ नरेड्यर गगनांगणमें सहस्रकिरण अन्तारी रे ॥ वाला म० ॥ १ ॥ पूर्व भन पट्मित्र नरिन्द्र प्रति, बोधि-सिन्धु भवतारी रे वाला । वेदत्रयी चिरही ततु धार्यो, सकल सब सुखकारी रे ॥ वाला मल्लि० ॥ २ ॥ सकल कुशल हरि चंदन सरुन्य, नंदन वन अनुकारी रे वाला । संघ चतुर्विध भूरि स्वयरगण, प्रणत चन्द्र मनुहारी रे ॥ वाला मल्लि० ॥ ४ ॥

#### ॥ काव्य ॥

संलिल 🍑 हो श्री प॰ श्रीमत्मिल्ल जिने॰ ॥

॥ विंशति श्रीमुनिसुव्रतं जिन पूर्णो ॥

#### ॥ दोहा ॥

पद्मोत्तरं वर पद्मनद, गत पर पद्म समान । विंशतितमः जिन पृजिये, केनल लच्छी निधान ॥ वृहत् पूजा-संप्रह

# ॥ राग गरवो ॥

( तर्ज सुण चतुर सुजाण, परनारी सुप्रीति कवहु नहीं कीजिये )

मुनिसुत्रत जिनेन्द्र सुनिजर धरी मुम्पर वर दर्शन दीजिये। प्रभु दर्श प्रीति निरुपाधिकता, करिये लिखे शिव साधकता। तब तुरत मिटे शिव बाधकता। ग्रु०॥१॥ अमृत में साध्य पणो विलसे, प्रभु दर्शन साधनता उलसे। तद मुम्पने साधकता मिलसे ॥ ग्रु०॥ २॥ मिन्नाधि करणता यदि विघटे, एकाधिकरणता यदि मुघटे। तद मुम्प शिव साधकता प्रगटे॥ ग्रु०॥ ३॥ एकाधिकरणता मुम्प करिये मिन्नाधि हरणता परिहरिये। श्रिवचन्द्र चिमल पद वरिये॥ ग्रु०॥ ४॥

॥ काच्य ॥

सलिलं ॐ हीं श्री प० श्रीमत्म्वित्रत जिने० ॥

॥ एकविंशति श्रीनमि जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अंतर वैरी नमाविया, तव लहियुं निम नाम। भविजन ए प्रभु-पूजर्से, सरीये वंछित काम॥

#### ॥ ढाल ॥

( तर्ज — हम आये है शरण विहारे, तुम प्रमु शरणागत वारे ) श्रीनिम जिनवर चरण कमलमें, नयन भमर युग धरिये रे। तिण किय गुण मकरद पानसे चेतन मद मत करिये रे ॥ वारि चेतन० ॥ श्री नमि० ॥१॥ एइ चरण कज अहनिश विकसे, परकज निशि क्रमलावे रे ॥ वा० प० ॥ ए न वले वलि तुहिन अनलसे, अपर कमल बल जावे रे ॥ वा० श्री० ॥ २ ॥ ए पद कज गुण मधुरस पीवत, जीन अमरता पावे रे॥ वारि० ॥ अनर कमल रस लोभी मधुकर, फजगत गज गिल जावे रे॥ वा० श्री० ॥ ३ ॥ परकज निजगुण लिच्छपात्र है, परकज संपद देवे रे । वार्ते पद शिवचन्द जिणिदके,- अहनिशि सुरनर सेवे रे॥ बा० श्री०॥ ४॥

॥ काव्य ॥

सिंहर ॐ हीं थीं प॰ श्रीमत्नमि जिने०॥ ॥ द्वार्विश्वति श्रीनेमि जिन पूजा॥ ॥ दोहा॥

वागीमम जिन जगगुरु, ब्रह्मचारी निरूपात । इण बदन चन्दन रसे, पाप ताप मिट जाते॥

## ॥ राग रामगिरी ॥

( तर्ज — गात्र छहे जिन मन रंगसु रे देवा )

नेमि जिणंद उर धारिये रे॥ वाला॥ विषय कषाय निवारिये रे ॥ वा० ॥ वारिये हां रे वाला वारिये। ए जिनने न विसारिये रे॥ १॥ जलधर जिम प्रभु गरजता रे ॥ वा० ॥ देशना अमृत बरसता रे ॥ या० ॥ देसना० ॥ वरसता हां रे वाला वरसता, भविक मोर सुनि उलसता रे ॥ २ ॥ समवसरण गिरि पर रह्या रे॥ वा० ॥ भामंडल चपला वद्यारे॥ वाला चपला वहा ॥ हां रे च० ॥ सुरनर चातक उमहा रे ॥ ३ ॥ बोधिबीज उपजावियो रे ॥ वा० ॥ भिव उरक्षेत्र वधावियो हां रे ॥ वा० वधावियो ॥ भविक मुगति फल पावियो रे॥ ४॥

॥ काध्य॥

सिलल चं० ॐ हीं श्रो प० श्रीमत्नेमि जिने०।
॥ त्रयविशति श्रीपार्श्व जिन पूजा॥

॥ दोहा ॥

अञ्चरेन नंदन सदा, वामोदर खनि हीर। लोक शिखर शोमे प्रभु, विजित कर्म बड़वीर॥

#### ॥ राग\_कहस्वी ॥

#### ( तर्ज – बाजै तेरा विद्वुआ वाजे )

पास जिणंदा ब्रभ्र मेरे मन बसीया ॥ पा० ॥ मेरे मन० ॥ शिनकमलानन कमल विमल कल, तर मकरद पान अति रसिया ॥ पास जि० ॥ १ ॥ वामानन्दन मोहनी मुरत, सकल लोक जनमन किय वसीया॥ पास जि॰ ॥ परम ज्योति मुखचन्द्र विलोकित । सुरनर ंनिकर चकोर हरसिया ॥ चकोर ह० ॥ पास जि० ॥ २ ॥ अंजनगिरि तन्न दृति जिन जलधर, देशना अमृतधार वर-सिया ॥ धार० ॥ पास जि० ॥ ३ ॥ पीय करि भवि चिरकाल विरसिया । सुगति युवति वनु तुरत फरसिया ॥ पास जि॰ ॥ क्रमुद सुपद शिववन्द्र जिणदनी । वारी-जाउं मन मेरो अविहि उलसिया ॥ पास जि० ॥ ४ ॥

॥ कान्य ॥

सिंहरू के हीं श्री प॰ श्रीमत्यार्क्च जिने॰ ॥ ॥ चतुर्विञ्चति श्रीवीर जिन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

वर इक्ष्ताकु कुल केतु सम, त्रिसलोदर अवतार।' ए प्रभुनी नित कीजिये, विविध मक्ति सुराकार॥

# ॥ राग धन्याश्री ॥

( तर्ज — तेज धरण मुख राजें )

चरम चीर जिनराया ॥ हां रे ॥ जिनराया । मेरे प्रमु चरम वीर जिनराया। सिद्धारथ कुल मन्दिर ध्वज सम, त्रिशला जननी जाया। निरुपम सुन्दर प्रसु दर्शन तें, सकल लोक सुख पाया ॥ मेरे० ॥ १ ॥ वाम चरण अंगुष्ट फरसतें सुरगिरिवर कंपाया। इन्द्रभृति-गणधर मुख मुनिजन, सुरपति चंदत पाया ॥ हां रे मेरे० ॥ २ ॥ वर्तमान शासन सुखदाया, चिदानन्द धनकाया । चन्द्र किरण गुण विमल रुचिर धर, शिवचन्द्र गणि गुण गाया ॥ हां रे मेरे० ॥ ३ ॥ वरसनंद भ्रुनि नाग धर्राण मित, द्वितीयाञ्चिन सनभाया। धवल पक्ष पंचीम तिथि शनियुत, पुरजय नगर सुहाया ॥ मे० ॥ ४ ॥ श्रीजिनहर्ष स्रोक्तर साहिन, वर खरतरगच्छराया क्षेमकीर्ति शाखा भूषण मणि, रूपचन्द्र उवभाया ॥ मे० ॥ ४ ॥ महापूर्वजसु भूरि नरेक्कर, वंदे पद उलसाया । तासु शिष्य बाचक पुण्यशील गणि, तसु शिष्य नाम धराया॥ मे० ॥ ६ ॥ समयसुन्दर अनुग्रही ऋषिमंडल, जिनकी शोभ सत्राया। एत रची पाठक शिवचन्दे, आनन्द संघ वधाया॥मे०॥७॥

सलिल॰ 👺 ड्रीं श्री प॰ श्रीमत्वीर जिने॰ जल॰॥

#### ॥ स्नग्धरावृतं ॥

दुर्जारस्कार विध्नोत्कट करिट घटोत्पाटन स्पष्ट जाग्रद । वीर्य प्राग् भार चंचत् कुग्रल हरिदरी जिल्सी दुर्मताना । ससारापार सिन्धुचरण तरतरी भक्ति भाजाम-जस्त्र । भव्पानां त्रहा पद्मप्रवण मधुक्ररी शकरी शंकरी सा ॥ १ ॥ लोकालोक प्रलोकास्प्रलित विमल सद्दर्शन ज्ञान भातुः । श्रीमज्जैनेश्वरीय त्रिभ्रवन विश्वताप्ति-इवतुर्तिश-तिक्च । श्रीसिद्धानंत नाथालय विशदलसत् सर्व लोकाग्र भाग । प्रसादाग्र प्रदेशे जगति विजयते वैजयती जयती ॥ २ ॥

# पण्डित कपूरचन्दजी कृत

# ॥ बारह व्रव पूजा ॥

॥ प्रथम समकित व्रत हद्करण जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

व्रत बारे आदर करी, प्जा तेर विधान। आनन्दादिक संग्रही, सप्तम अंग प्रधान॥

॥ ढाल ॥

॥ राग सरपदो ॥

( तर्ज-ड्योति सकल जग जागती हां रे अइयो जा॰ )

ज्योति विमल जग मल्डहले हां रे अह्यो मल्डहले ए शासनपति जिनचन्द, त्रिकरण प्रणमन करि नम् ॥ वीर चरण अरविंद ॥ वी० ॥१॥ न्हवण १ विलेपन २ वासनी ३ हां रे० मालं ४ दीवंच ५ घूवणियं ६, फूल ७, सुमंगल ८ तंदुला ६ ए॥ हां रे० ॥ अमलं दप्पणंच १० नेवज्जं ११,॥ २॥ ध्वज १२ फलचन्द १३ ए मेलिये, हां रे अ०॥ पूजा त्रिदश प्रकार। त्रत ग्रहि अणुक्रम अरवीये, जगपति जगदाधार॥३॥ शिवतरु सुख फल स्वादनो, हां रे अ०, दायक गुणमणि खाण॥ कुशल कला कलना धकी, प्रगटे परम निधान॥ ४॥

॥ दोहा ॥

समक्तित वत धुर आदरो, मेटो निजमन भर्म । दूर थकी ए परिहरो, क्कगुरु कुदेव कुधर्म॥

॥ राग रामगिरी ॥

( तर्ज-गात्र छुद्देः जिन मनरंगस् रे देवा )

धर समकित चित में धरो रे बाल्हा, भव भय दुख-दल परिहरो । परिहरो, हां रे वाल्हा प० । शिवरमणी वर लीजिये ॥ १ ॥ वीर जिनेसर चंदिये रे वाल्हा, जिम चिरकाल सु नंदिये। नदिये, हां रे बाव्हा नं॥ क्रमति दुरित सर कीजिए॥ २॥ चरण करण गुणमिण निलो रे बारहा, जगजन तारण सिरतिलो ॥ सिरतिलो, हां रे० सि॰ ॥ सदगुरु चरण नमीजिये ॥ ३ ॥ जिन भाषित श्रुत सागरो रे वाल्हा, मेड विविधविध आगरो । आगरो. हां रे॰ आ॰। अत्रण जुगल-कर पीजिए ॥४॥ जिनसासन जिनधर्मनो रे वाव्हा, राग दलन वतु कर्मनो, हां रे० क० । इग्रल कला रम पीजिये ॥५॥

### ॥ दोहा ॥

सकल करम दल मल हरण, पूजा धुर जलधार। जगनायक जिन तुझनी, उर धर भगति उदार॥ ॥ राग सिंभीटी॥

( तर्ज-निरमल होय भज के प्रभु प्यारा, सब )

जिनवर न्हवण करण सुखदाई, छूटे जनम मरण हुखदाई॥ जि०॥ ए टेर॥ खीरजलिंघ गंगोदक मांहे, अमल कमल रस सरस मिलाई॥ जि०॥ १॥ निरमल सकल परम तीरथ जल, मणि युत कंचन कलस भराई॥ जि०॥ २॥ या जिनजीके न्हवण करणते, भव भय दुखदल दाघ समाई॥ जि०॥ ३॥ द्रव्य भाव विध समिकित फरसे, ते नर नरक निगोद न जाई॥ जि०॥ ४। याते सविजनके दुख नासे, कपूर कहे सुर होत सहाई॥ जि०॥ ४॥

### ॥ काव्य ॥

परमलंकृत संस्कृतश्रद्धया। स्नपति योजिनचन्द्रिममं-मुदा ॥ भवभयं परिमुच्य सदोदयं भजति सिद्धिपदं सुखसागरं ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री परमात्मने अनन्तानंत ज्ञान वक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत्समिकतव्रत दृद्-करणाय जलं यजामहे स्वाहा ॥

### ॥ द्वितीय प्राणातिपात विरमणव्रत चंदन केशर विलेपन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

प्राणातिपात विरमण त्रते, छंडो जंतु विनाश । इणसुं शिवसुख ना मिले, हिंसा दोप विलास ॥

#### ॥ उल्लालो ॥

तिहां दर्शनाण सुचरण अणसण । धीर वीरज जानिये । तप इम सक्छाना सिद्धि गज-वसु, पणतिवार सुठानिये ॥ अतिचार वार निवार इणपर, तुर्थ गुणपद मानिये । गुण पंचमो तिम थूल प्रत्या, ख्यान मान बखाणिये ॥ १ ॥

#### ॥ राग बखो ॥

( तर्ज- हमक् छाड चले वन माघो, राधा )

मिनजन जीवद्या ब्रत धारो, सम परिणाम संमारो रे॥ म०॥ टेर ॥ अपराधी पिण जीव न हणिये, भारते जगदाधारो रे। देखविरतधर ने पिण भारूयो, विन अपराध न मारो रे॥ म०॥ १॥ - गो गज सेंधव महि-सादिकने, बंधन वध न विचारो रे। कीजे न अवपन छेद निकाले, जलवारो न विसारो रे।॥ म०॥ २॥ कीडी न कुझरने सम गिणिये, सुख दुख जोग विकारो रे। थावर त्रस पंचेंद्रियादिकना, होय रहिये हितकारो रे॥ भ० ॥ ३॥ ए त्रत रत चित जे नर जगमें, सुर नर गण मन प्यारो रे। तेहिज लोभ महाभट मार्यों, सकल करम णरिवारो रे॥ भ०॥ ४॥ थूल थकी ए त्रत जे पाले, ते लहे शिवसुख सारो रे। कुशलकला कलनाकर प्रगटे, अनुभन रंग उदारो रे॥ भ०॥ ४॥

### ॥ दोहा ॥

भव दव दाघ सबै मिटे, पूजो परम दयाल । भावठ भंजन सुखंकरण, दूजी पूज रसाल ॥

### ॥ राग घाटो ॥

( तर्ज-जिनराज नाम तेरा, हो रा०)

पूजो जिनेन्द्र प्यारा, हो तारो रे विकट भव-जलसे ॥ हो० ॥ टेर ॥ हारे घनसार चंदन वासे, हारे सुकुरंगना- भिजासे । दुख नारकादि नासे ॥ हो ता० ॥१॥ घसि खकडादि मेठी, नाना सुगंध मेली, शिव देन कर्म ठेली ॥ हो ता० ॥२॥ पूजा सदा रचावो, पर भावनापि भावो, शिव सौधसों समावो ॥ हो ता० ॥ ३ ॥ विधि भाव द्रव्य

धारो, हिंसा क़ुदोप वारो, प्रश्चेनाम ना विसारो ॥ हो ता०॥४॥ तज पाप भार फंदा, शिवशंकलाप कदा, साघे कपूरचंदा ॥ हो ता०॥ ॥॥

॥ काव्य ॥

अमल कु कुम फेशर मिश्रितै इचित यो घनसार सुचन्दनैः । जिनपतेर्युग पादसमर्चनं, स हरते भवदाघम सवरम् ॥ कें हीं श्रीपरमा० प्राणातिपात विरमणवत ग्रहणाय चदनं यजामहे स्वाहा ।

तृतीय मृषावादिवरमण व्रत वासक्षेप पूजा

- ॥ दोहा ॥

मुपारवाग त्रत द्सरो, क्रमित दुरति हरतार। भविजन भावे आदरो, शिवत्रक फल दातार॥

॥ राग वसन्त ॥

(तर्ज - संबं अरित मर्थन मुंदार घृपं )

सुण भविक नर धर द्वितियं त्रत मन, सृपानाद न भोल रे, वाल्हा सृपा० ॥ टेर ॥ सृपानाद कुनाद शेखर, कुजसनाद न ढोल रे, वाल्हा कुन० सु० ॥ १ ॥ सकल जिनशुख धामधुरवि, ढकण राहु निटोल रे। शिवपुर नगर पथि शबर सरिखों, अरित व्यापन घोलरे।। वाल्हा अर० सु०॥ २॥ निपट क्ट कलाप करिने, पर गुप्त मत खोल रे। ऋण विधो धन धान्य निकरे, कपट क्ट न तोल रे॥ वाल्हा कप० सु०॥ ३॥ क्ट लेख कुशाख भरिने, रचय मा डमडोल रे। अन्य शिरिस कलंक धरिने, चरित छांनु न बोल रे। वाल्हा चरि० सु०।४॥ वसुनरेसर वृथा रचिने, लहारे कुगति कचोल रे। द्वितीय वत रस राग भाखी, कुशलसार विमोल रे॥ वाल्हा कु० सु०॥५॥

## ॥ दोहा ॥

जगदाधार जिनेन्द्रने, पूजो वास रसेण। विव वनिता वस कीजिये, पूजा त्रयतमएण॥

# ॥ राग गरवो ॥

( तर्ज - भवि चतुरसुजाण परनारीसुँ प्रीतड़ी कबहु न की जिये )

भवि भाव घरी भव सागर निसतारक जिन पति सेवीये॥ भवि०॥ टेर॥ बावनचन्दन खंडन करिये, तेहमा बिल कुङ्कम रस भरिये, सृगमद परिमलता अनुसरिये ॥ भ०॥ १॥ कंकोल सुवासित बिल कीजे, तिम विविध कुसुम रसकस दीजे, ए चूरण विधि निज वशे कीर्जे ॥ भें ॥२॥ इम वास रसे जे जिन पूजे, तिणसे सिव कर्रम संवर्छ घूजे, सुख संपति जांच न घर दूजे ॥ भें ॥ ३ ॥ सुर किन्तर नर शासन घारे, विन समर्था सिंह सर्केट वारे, ए पूजन मन विद्युत सारे ॥ मंं ॥ ४ ॥ विमेला कर्मर्ला सजला पावे, जे प्रस गुणगण भावन मावे, इन चन्दकपूर सुजस गावे ॥ भें ॥ ५ ॥ ५ ॥

~∥कान्य∥ं

न्मगृगमदाबरपुष्ट्रणमिश्रितं, वरवरास सुचदनसस्कृतं ॥ विघति यो जिनपूजन मजना, स लमते निभृति किले वामकै:॥ ॐ हीं श्रीपर् मृपात्रादस्याग व्रतधारणाय वासक्षेपं यजामहे स्वाहा ।

शचतुर्थ अदत्तादान विरमणव्रत पुष्पमालपूजा॥

॥ दोहा ॥

त्रयतम त्रत हित्र मांमलो, भारते जगत जिगद । स्तेय करण मत्र सुंख हरण, अप्ट कर्मटलस्त्र ॥

'॥ राग सोरिङ॥

्राइंडिं रे माला, पर धन इंग्ण गर्मण करो, घरि त्रिकरण ग्रह्विलास ए ॥ इंडिंगरे माला, ए मर्वजल जलघर समो, विल समिकत वृन्द विनाश ए॥ व०॥१॥ हां हो रे वाला, कनक रजत मिण धातनो, जल थल खज पशु पटकुल ए॥ ज०॥ हां हो० इम तनु थूल जगत भत्या, लही सकल पदारथ मूल ए॥ ल०॥ २॥ हां हो० कुमति दुरित रमणी तणो, छे सदन ए चोरीनो कर्म ए॥ छ०॥ हां हो० विपद जलिब पिण जाणिये, सचपल थह नाशे धर्म ए॥ स०॥ ३॥ हां हो० ए वतः सुरतरु सारिखो, शिवसुख फल देन उदार ए॥ शि०॥ हां हो०॥ कुशल कला युत कीजिये, लहीये भवजलनो पार ए॥ ल०॥ ४॥

# ॥ दोहा ॥

पूज चतुर्थी मालनी, करिये भक्ति वसेण। मोह तिमिर भर उपसमे, प्रगटे वोध खिणेण॥

### ॥ राग खंभायची ॥

(तर्ज - भव भय हरणा, शिव सुख करणा, सदा भजी)

भविजन पूजो जिन ग्रोवा धरी, वर फूलन की माला, मैं वारी जाउं व०॥ ए पूजन दुरगति घर छेदी, विरचे शिव सुख शाला॥ मैं वा० विर० भवि०॥ १॥

चंपक मरुक विरुक चपेरी, पाइल लाल गुलाला ॥ मैं० पा० ॥ विमल कमल परिमल मदमाता, न तजे अलि मतवाला मैं० न० मवि०॥२॥ जाइ दमण जुही कोरटक, मालती मरुक रसाला ॥ मैं० मा० ॥ ऐसे पंच वरण इसुमे करि, माल रचन परनाला ॥ मैं० मा० भवि० ॥३॥ ए माला पुजन करो नाशे, कोटि करम दुख जाला ॥ मैं० को० ॥ सुमति सुरति अनुभव विल प्रगटे. त्रासे क्रमति कुचाला ॥ मैं० त्रा० भवि० ॥ ४ ॥ ए विधि सवर द्वार विकासे, पाप सटन मुख ताला ॥ मैं० पा० ॥ कपुर कहे प्रश्च चरण शरणमें. मगलमाल विशाला ॥ मैं० स॰ भवि॰ ॥५॥

#### ॥ कास्य ॥

सरसमुद्गर चपकपाडलै । र्मरुकमालित कैतकीस-रुकं ॥ विधिनिगुष्य जिनं परिपूज्येत सजमजस्न मनंत सुरोच्छुकः ॥ १ ॥ ॐ हीं श्री पर० अदचादान मोचनाय पुष्प माल यजामहे स्वाहा ॥४॥

# ॥ पंचम मैथ्न विरमण व्रत दीपक पूजा ॥

### ॥ दोहा ॥

वत चौथे मैथुन तजो, भजो भविक भगवान । व शीलाराधन योग से, लहिये शम्म वितान॥

## ॥ राग सोरठ॥

ु ( तर्ज कुंद किरण ससी ऊजलो रे देवा )

्मन वच काया थिर करी रे वाला, कलुप कुशील निवारो रे आछो। ऐह नरक रमणी तणी रे वाला, शोदर अति हितकारो रे आछो ॥ १ ॥ नृ-सुर पशु सह जातनो रे वाला, विषय कलित बहु दोषे रे आछो। ते परिहरीने थिर रहो रे वाला, निज दारा संतोषे रे आछो ॥ २ 🗓 छंकापति नरके गयो रे वाला, ए मैथून रसंधारं रे आंछों। एहने तजकर केंद्र लहा रे वाला, जीव सकल सुख सार रे आछो ॥ ३ ॥ शीलरतन जतने थरो रे वाला, तस दूषण सब छंडी रे आछो। कुशल कला करिने लहो रे वाला, शिवदुख माल प्रचंडी रे आछो ॥ ४ ॥

्र । **। दोहा ॥** ्रह्मू र १५

दीपक पूजा पंचमी, करे सकल हुख नाश 1 - क लोकालोक विलोकने, पुगटे वोधुप्रकाश ॥

॥ राग वरवी देश मे ॥

( तर्ज-वेसरियाने जहाजको छोक तिरायो )

भाव धरी दीवक पूज रचानो, याते शिनसुख सपित पानो ॥ भा० ॥ रक्तपीत सितार्ण विचित्रित, इतनी नाट बणानो । गो धृत मांहि अधिकतर करिने, शुभ मन दीप जगानो ॥ भा० ॥ १ ॥ दीवकने मिश्र मनमंदिरमें ज्ञानको दीप जगानो । जहता तिमर कलाप हरीने, मगलमाल बधानो ॥ भा० ॥ २ ॥ अरति हम्ण रति दायक जग में, ए पूजन मन भानो । सुर्नर पाय नमे तत्तिश्चण ही, यातें नरक न जानो ॥ भा० ॥३॥ अनुभन भाव विशाल करीने, आतमसं लय लानो ॥ भा० ॥३॥ अनुभन भाव विशाल करीने, गुणगण जस गानो ॥ भा० ॥ ४॥

#### ॥ कान्य ॥

आत्मप्रवोधैकविवर्धनाय । आड्याघकारवयमर्दनाय । भय प्रदीप कुरु भक्तिटुन्दें, प्रमोर्गृहैवाययनर्ज्जनाय ॥१॥ ॐ हीं श्रीपरमात्मने अनंतानंत० मैथुनपरिहरणाय दीपं यजामहे स्वाहा।

॥ षष्ठम परिग्रह विरमण व्रत धूप पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

भवि कीजे व्रत पंचमे, सकल परिग्रह मान। ए मोहादिक सबरनो, भूधर दुखनी खाण॥

॥ राग वसन्त ॥

( तर्ज — अतुल विमल मिल्या, अखण्ड गुणे०)

सकल भविक भत्या, विमल गुणे वाल्हा, मान परिग्रहनो करो ए॥ सकल० ॥ टेर ॥ वज्र समान ए सम गिरि मेदन, दोष दिवसपित वासरो ए॥ स० ॥ १॥ धन कण वसन गवादिक पशुनो, धातु निकर तिम जाणिये ए। इत्यादिक नव मेद विधाने, दश्वैकालिक भाणीये ए॥ स०॥ २॥ एहने मूल थकी जे हरे नर, तेहने मोक्ष मिले सही ए। सुचिरकाल गृहवास वसे जे, तेहने देश-विधे कही ए॥ स०॥ ३॥ नरक निवास हणे विन पाम्यो, मम्मण सेठ ते भाषिये ए। भविजन ए व्रतं भावधी ए।लो, इश्ले कला निज दाखिये ए॥ स०॥ ४॥

॥ दोहा ॥

छठी पूजन घूपकी, घूपो जिनवर अंग। िकुसुरमि करम तणी हरे, दायक शिव सुखचंग।

#### ॥ राग देशाख वा ठुमरी ॥

(तर्ज — प्यारी छवि वरणी न जाय, थारे मुखडारी हो वारीराज)
ऐसी विध पूजन, माई दिल धार, धूपधूम धनसार
धार करीं ॥ टेर ॥ या मन भीम वारि सागरमें, तरण
तरंडक तरल विचार ॥ धू० ॥ १ ॥ चदन देवदार विल अवर, मृगमद गंधवटी धनसार ॥ धू० ॥२॥ ऐसे मुरीम द्रव्य
बहु मेली, तिणमें सेव्हारस न विसार ॥ धू० ॥ ३ ॥
मणियुत कचन धूपदानमें, विमलानलयों करी मुप्रचार
॥ धू० ॥४॥ कप्र करत नुतिया जिनपूजा, मविजन गणकी
तारणहार ॥ धू० ॥ ४ ॥

#### ॥ काव्य ॥

नानासुगन्ध वसुनिर्मितसारघ्प। चाकपितं अमर-ग्रन्टमिर्मिहं येन ॥ श्राह्मश्रेषे विधिनित्रस्पित्रशालमनस्या। भूषेज्जिनाधिपतिनं शिवदसुदावे॥१॥ॐ ह्रीं श्रीपर० परिग्रह परिमाण वतधारणाय ध्व यजामहे स्वाहा। ॥ सप्तम दिशिपरिमाणव्रत पुष्प पूजा ॥ दोहा॥

छड़ो व्रत दिशमानको, गमनागमन निवार। अकुशलता सवि उपसमे, श्रेय संपज्जे सार॥

॥ राग गरवो ॥

( तर्ज-सिद्धाचल मंहण स्वामीरे )

श्रीशिवसुख संपति विश्वि रे, भव भय दुख वारण किरिये रे। कर दिशिपरिमाण जे चिरिये ॥ रसीला, भाव विमल दिल धरिये रे, वाला धरिये तो समरस भरिये ॥ र० भा० ॥१॥ अध ऊर्ध्व ने तिरिछ वखाणो रे, दिशि विदिशिने तेम प्रमाणो रे, ए छे संकट जलधिनो राणो ॥ र० भा० ॥ २ ॥ ऐमां गमनागमन निवारो रे, ओ छे कुमति दुरित भरतारो रे, इक चक्री लह्यो दुख भारो ॥ र० भा० ॥३॥ ए त्रत शिवसाधन चंडो रे, तुमे भविजन एह न खण्डो रे, कहे कुशल कला नित मंडो ॥ र० भा० ॥ १ ॥

### ॥ दोहा ॥

भवियंण पूजा सातमी, कीजे भक्ति विशाल । ससुरिभ नाना जातना, विमल कुसुम भरथाल ॥

#### ॥ राग-धन्याश्री ॥

( तर्ज - कवह में नोके नाथ न ध्यायों )

प्रश्नीकी फुले पूजन सारो. प्र० ॥ देर ॥ श्रीजिनजी के चरण कमलमें, अलि समता गुण धारो ॥ प्र० ॥ १ । चपक कृद गुलाव बैवडा, पारिध नाग कलारो । जासु दमण वासति मोगरा. पाडल लाल मंदारो ॥ प्र० ॥ २ ॥ इम नानाविध दुसुम घटाकर, भाव विमलजल कारो । तो लहिये भविजन ध्रुव करिने, अचिर धकी भव पारी ॥ य० ॥ ३ ॥ व्रतघर फुल कलाप रुचिर ग्रहि, पूजत जे जग रारो ॥ य.प्र कहत जिन चरण शरण लहि, करम सक्ल दल मारो ॥ प्र० ॥ ४ ॥ 🕟

॥ काव्य ॥ गंधामलादि गुण लक्षणलक्षितीर्वे पुष्पोतकरेर सिल-गुझित चंचरीर्कः । ससेवयेष्ठिविध जाति समुद्भवेथी । जैनेस्तरं वजितसोद्यचिरान्छिवना ॥१॥ ॐ हीं श्री पर० दिशिपरिमाण त्रत ग्रहणाय पुष्पं यज्ञामहे स्वाहा ।

#### ॥ अध्टम मोगोपमोग विरमण व्रत अप्टमंगल पजा ॥

॥ दोहा ॥

लगनायक पद बमलमें, धरिये करि मन भृह्य । भोग अने उपभोगना, ए सह बत गिरिनद्व ॥

भक्तात्मा परिद्रोकंयेद्रुचिपरः सोघन्नजंनाशयेत्। भित्ते दुर्गति भूधरंच लभते स्वर्गादि मोक्षाश्रयं॥१॥

ॐ हीं श्रीपर० भोगोपभोग त्रत उपदेशकाय अष्ट-मंगलं यजामहे स्वाहा॥

॥ नवम अनर्थदं विरमण व्रत अक्षत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

भवि ए व्रत अन्टम धरो, अनरथदंड विचार। पाप चिरंतन उपश्मे, प्रगटे पुण्य प्रचार॥

॥ ढाल ॥

(तर्ज सगुन सनेही साजन श्रीसीमंधरस्वाम)
विकरण शुद्ध निसुण भिव अनरथ दंउ विचार,
समिकत सुभटनो गंजन भंजन संवर द्वार। मनमथ बोध
विकाशक शास्त्र पठन अधिकार, मुख अूटण तनुयी करे,
भंड कुचेण्टा-गार॥१॥ हास्य थकी विल कुवचन भाषण
मुखर प्रवंध, ऊखल मुसल घरटादय अति धरण दुरंध,
स्नान समे जल तेल अधिकतर अप्रति-वंध, \* विन कारण

दाना दान।

अ इसके बाद रत्नसार में यह पाठ है:—
पाप विधाना देश प्रकाशन दूपण खंध। सरस वस्तु धृत पात्र
मात्र विन छादन ठान। धरण करण सुविवेक विकल तिम

पर्ट काय विराधनमें दुखर्द्ध ॥ २ ॥ 🖈 इङ्गालादिक करण कराविण संकर्ल विधान, उटर भरण पंचीत्तर दशविध कर्माटॉन । इम सहू अनत्थ करम अवर पिण दूखनी न्याणी, व्यर्थपणे मॅनमान्या छोदे पुन्य प्रधान ॥ ई ॥ इणकर पूर्वे केड गया नर सकट धाम, व्रत ग्रहीने रहिये त्ता लहिये जिन सुख ठाम। ए जत तणो भनोदधि वारण वरण प्रकाम, कुशल कला निव करवां प्रगटे अभिनव माम ॥-४ ॥- 🗸 🕒 - -

चर्चा विद्या विद्या विद्या 🗝 नवमी श्रीजिनराजनी, पूजा परम विलास। 🕳

- विमलाक्षत भरि भाजने, भनिजन करे प्रकाश ॥ ॥ राग पीलू ॥

र् तर्ज -अन तो ट्यारयो मोहि पहिये जिनहराय राग भरा०) शीजिनवरजीकी सेवा सारे, मो भवमय द्रा द्र निवारे ॥ श्री े ॥ देर ॥ तद्रु विमल सकल गुण महित,

च्हित दोपरहित उर धारे। कचन पात्र भरि जिन आगे " खटित दोपरहित उर धारे। कंचन पात्र भरि जिन आगे

🏖 हिंद्रण विकथा पर विषरीत विचार विवान। स्वादिकरण दरसग कीरादिक पोलन बान।

होकन बुद्धि प्रवल सुविचारे ॥ श्रीजि० ॥ १ ॥ या पूजन जन तन मन रंजन, गंजन कुगति कुबोध विदारे । सबल करम नग मेदनहारो, सधन भवोदधि पार उतारे ॥ श्रीजि० ॥२॥ सुमति सानुभव आण मिलावे, ते पिण पद शिवशर्म समारे । पीन महोदय धार भाव धरी चन्द-कपूर सनुर निहारे श्रीजि० ॥३॥

### ॥ काव्य ॥

यो खंडजाति गुणवृन्द समन्वितानि । ना ढोकये-द्विपुल निर्मल तंदुलानि ॥ कम्मीवर्लि भटति छेदितस-जिजनाग्रे । सो ऽसौभजेच्छिवसुखं सुत्रामनन्तं ॥१॥ ॐ हीं श्रीपर० अनर्थदंड समूलं मोचनाय अक्षतं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ दशम सामयिक व्रत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

नवमो नवनिधि जाणिये, सामायक त्रत सार। सुर जेहनी आशा करे, सुरतरु सम दातार॥

॥ ढाल ॥

(तर्ज-आय रहो दिल बागमें, हो प्यारे जिनजी) सामायक त्रत पाल रे, भविक जन सामा०॥ टेर ॥ त्रिकरण त्रिकयोगे इक मुहुरत, निरितिचारे चाल रे ॥ भ० ॥ सा० ॥ १ ॥ गृह व्यापार तजीने शुभ मन, धरि निरवद्य विसाल रे । भ० ॥सा० ॥ २॥ मन वच वपु प्रणिधान असेवन स्मृति विहीनता टाल रे ॥ भ० ॥ सा० ॥ ३ ॥ द्वात्रियत द्षण परिहरिने, पचम गुण घर माल रे ॥ भ० ॥ सा० ॥ ४ ॥ इम धनमित्र तणी पर सीभ्नो, कुशल कला परनाल रे ॥ म० ॥ सा० ॥ ४ ॥

#### ॥ दोहा ॥

दशमी दर्पण पूजना, कीजे श्रावक शुद्ध । सुर पादप श्रम शकरण, हरण पाप संकुद्ध ॥

॥ राग कार्लिगडो ॥

( तर्ज - नेमप्रभुजी सुँ कहत्त्यो जी म्हारा )

जिन पूजनमे रहिये रे, म्हारा जि०। मन विछित फल लहीये रे, म्हा० जि०॥ टेर ॥ कंचन मणिरतनेकर जिटयो, वर दरपण कर गहीये। जिनवर सनम्रख दाखन विधिमें, सकल करम वन दिहिये रे, म्हा० जि०॥ १॥ प्रभुजीकी सेना सब मुखदाई, भाव मक्ति उर चिहये। शिव बनिता तुम प्रेम विल्षे, अपर अधिक किम कहीने रे म्हा० जि० ॥ २ ॥ निजकशरीर प्रमाद वशे करि, भव दल भीति न सहिये । शुभ मन समकित वीर संग है, चंदकपूर निवहीये रे ॥ म्हा० जि० ॥ ३ ॥

### ॥ कान्य॥

रुचिर निर्मल दर्पणदर्शनं। विनयभृष्ठिद्यिकलका-रये। ज्जिनपतेरिचराद्भवसंगमं । स च निरस्य भजेच्छिवमंजसा ॥१॥ ॐ हीं श्री पर० सामायकव्रतग्रहण इड़करणाय दर्पणं यजामहे स्वाहा।

॥ एकादश देशावगाशिक व्रत नैवेद्य पूजा ॥

# ॥ दोहा ॥

दशमो वत हिंग भिवयणा, धारो धरि वरभाव । संसारार्णव गहिरनो, तारण वरतर नाव॥

### ।। ढाल ।।

(तर्ज सिद्धाचल गिरि भेट्या रे, धन भाग्य हमारा)

श्रद्धा घर मन भाजे रे, धन पाप तिहारा ॥ श्र० ॥ टेर ॥ विमलसकेल ग्रुभ विनय धरीने, गुरु मुख वचन हजारा । ए त्रते सुन्दर दिल घरो भविजन, देशावकाश

क च्छिनदेंच्यशं

विचारा रे॥ घ० श्र० ॥ १ ॥ इत्यानयन प्रेक्ष प्रयोगे, शब्द रूप अनुसारा । पुद्गल प्रेक्षण प्रमृति सकलना, तिजये दूपण धारा रे ॥ घ० श्र० ॥ २ ॥ परमोत्कृष्ट जयन्य प्रकारे, प्रत्याख्यान प्रवारा । सहु जतनो आगमन ए जतमें, गुण मणिरयण भण्डारा रे ॥ घ० श्र० ॥ ३ ॥ कर्म कपाय हरीने छेदे, चडगति गेह विहारा । अजरामर धन दे लह्यो निरमल, कुजल कला किर सारा रे ॥ घ० श्र० ॥ ४ ॥

#### ॥ दोहा ॥

एकादशमी पूजमे, विविध माति नेवेदा। मेल करोक्ष जिनराजनी, दायक सुख निरवदा॥

#### ॥ राग कल्याण ॥

( तर्ज-तेरी पूजा वणी है रसमे ॥ हो ते० )

सेवा सारो थावक जिन चरणे ॥ हो से० ॥ टेर ॥ मोदक लपनथी वरवेवर, द्याता सुरस धत कुरणे । सुक्तचूर र्निद्धाटिक बहुतर, नैवेद्य मानावरणे ॥ हो से० ॥ १ ॥ रयणांकित कचन माजन मरि, मन वच तत्र थिर करणे ।

<sup>🍪</sup> घरी जिन आगले

करि होकन विधि परम विनय धरि, रहिये नित प्रभु शरणे ॥ हो से० ॥ २ ॥ दुखदल नाशन या पूजन विधि, निर्द्ध ति विशद मुख भरणे । चंदकप्र कहत भविजनके, कलियल माला हरणे ॥ हो से० ॥ ३ ॥

### ॥ कात्य ॥

धवलधास शितापि समुद्भवं। विंमल अक्ति धरा-न्त्रित कर्पुरें। जिनपते विंदधाति विष्जनं। स लभते शिवशं प्रवराननकें:॥१॥ ॐ हीं श्रीपर० देशावगाशिक व्रत दृढ़ करणाय नेवेद्यं यजामहे स्वाहा॥

# ॥ हादश पौषध व्रत ध्वज पूजा ॥

॥ दोहा ॥

व्रत पोषध इंग्यारयो, भावो भविक विधान। ध्यावो ज्यूं द्रुत संहरे, प्राकृत कर्म वितान॥

### ।। हाल ।।

( तर्ज-इण सरवरियारी पाल, ऊभा दोय राजवी म्हारा ला०)

भविजन भाव विशाल, प्रमाद निवासिये म्हारा लाल ॥ प्र० ॥ टेर ॥ पोसह त्रत चित मांहि, विनय धर धारिये ॥ म्हा० वि० ॥ ते पिण दुविध प्रकार, चतुर न विसासिये म्हा० च० ॥ प्रति वासर प्रति पर्व, सजे तिम सारिये ॥
म्हा० स० ॥ १ ॥ पिंडलेहण घुर घार, सकल किरिया
करो ॥ म्हा० स० ॥ परिठावण विधिन्नाद, द्याधर
आदरो ॥ म्हा० द० ॥ पर्ट्याया संघट्ट तजीने सचरो
॥ म्हा० त० ॥ अचपल यह पञ्चराण, विविध मन
संमरो ॥ म्हा० वि० ॥ २ ॥ विल सहु दूपण टालिने,
पाप निकदिये ॥ म्हा० पा० ॥ चौगति च्यार कपाय,
करम टल छदिये ॥ म्हा० क० ॥ भवोद्धि तारण तरण,
सुगुरु पट चंदिये ॥ म्हा० क० ॥ कुञल कला दल माल,

#### ॥ दोहा ॥

द्वादशमी ध्वज पूजमे, घोषण देई अमार। धरिये द्वादश मावना, तरिये मजजल पार॥

॥ राग देशाय ॥

( तर्ज-कुवजाने जाट् डारा )

प्रस्त्रजीसे प्रीत लाना, किर ध्वज पूजन विधाना हो ॥ प्र० टेर ॥ जोयण सहसमान मणि मंडित कंचन दंड रचाना हो० ॥ प्र० ॥ १ ॥ पच वरण युत वसन पताका, अधिनासित लहकाना हो ॥ प्र० ॥२॥ टकनाद करि तीन प्रदक्षिण, रोहण विधि मन भाना हो ॥ प्र० ॥३॥ या विधि सकल करम रिष्ठ दारण, ज्योतिमें ज्योति समाना हो ॥ प्र० ॥ ४ ॥ जगतारण श्रीजिन दरसणसे, चन्दकपूर छुशाना हो ॥ प्र० ॥५॥

### ॥ काव्य॥

भन्यार्च्चति ध्वजवरैःससुभैः सलीले, जैनेश्वरंकनकदंड-युततेःससोभैः। कर्मारिवृन्दजयछद्म समन्वितेयो। वै सो भजेन्छिद्दिवादिसुराज्य लक्ष्मीः॥१॥ ॐ ह्रीं श्रीपर० पौषध वत दृद्करणाय ध्वजं यजामहे स्वाहा।

# ॥ त्रयोदश अतिथि संविभाग व्रत फल पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

द्वादशमो त्रत सुख फलद, साधु दान सनमान। अजरामर पद संपजे, शालिभद्र अनुमान॥

### ॥ राग कजली ॥

(तर्ज — मेरो मन मोह्यो माई, आनन्द क्तीले, आ॰)
साधु दानव्रत भवि हृद्य धरो, हृद्य धरो रे भाई हृद्य
धरो ॥सा०॥ व्रत संयमगत परिलंगीने, पिडलाभन मित रिज
न करो ॥ रिज्ज० भा० सा० ॥१॥ जिनमत मुनिवर चरण

नमोजे, असनादिक देई सुकृति वरो ॥ सु॰ भा॰ सा॰ ॥ २ ॥ विल पचातिचार निर्मान, परम विरितिना विषन हरो ॥ वि॰ भा॰ सा॰ ॥३॥ श्रीश्रेयांस ने चंदनराला, अनुमाने पद निर्श्वेच वरो ॥ नि॰ भा॰ सा॰ ॥ ४ ॥ इग्रल कला सुनिशाल करोने, भरजल सागर करित तरो ॥ म॰ भा॰ सा॰ ॥ ४ ॥

॥ टोहा ॥

फल दल पूजा तेरमी, भरि भाजन कमनीय। भविक रचो भगनंतनी, भन्न विषधर दमनीय॥

#### ॥ राग ख्याल ॥

(तर्ज — लोभी नेना रे, लोभी नेना हो ए०)
लोभी सेणा रे लोभी सेणा हो पूजन के लो० टेर ॥
पूजन विधि प्रस्कृती दिल घर ले; धिर कर मन तत्तु वणा
॥ हो० पू० ॥ १ ॥ श्रीफल पूगी बीजपूर वर, आम्र
कदली फल लेणा ॥ हो पू० ॥ २ ॥ इम नानाफल गहि
प्रस्र आगे, मरि माजन घर देणा ॥ हो पू० ॥ ३ ॥
भक्ति विमल सुचित धर मनमें, प्रस्र समरण दिन रेणा ।
॥ हो पू० ॥ ३ ॥ कपूर कहे प्रस्र पद पक्रजमें, पट्पद मए
सुग नेणा ॥ हो० पू० ॥ ५ ॥

### ॥ कलश् ॥

हां हो यश धारा, हां हो यश धारा, प्रमुजीका बचन अमृत यग्रधारा ॥ प्र० ॥ टेर ॥ सुरनर मुनि तिरियग वन सिंचन, यचन सजल घन भारा॥ हां हो य० प्र०॥ विक्रमपुर श्रीत्रिशला नंदन, जिनवर त्रिभुवन प्यारा। द्वादश त्रत पूजन विधि पभणी, भवियण गण हितकारा ॥ हां हो हि॰ प्र॰ ॥ १ ॥ गुरु खरतर जिनचंद्रखरिवर, राजे विगत विकारा। श्रीमति साधृतिरादि कलितके, धरि मन वचन<sup>े</sup> अगारा ॥ हां हो अ० प्र० ॥२॥ संवत रस त्रिक निधि रात्रीकर, (१६३६) सासाच्यिन मनुहारा। धवल पक्ष प्रति-पद तिथि शोभन, रजनीपति सुत वारा ॥हां हो सु० प्र० ॥ ३ ॥ श्रीजिनस्त्नस्रि शाखा धर, पाठक पद विस्तारा । रूपचंद गणि चरण कमलमें, कुशलसार मधुकारा ॥ हां हो म० प्र० ॥ ४ ॥ अपर नाम करि चंदकपूरा, रचि जिनपति नुति सारा । क्रशलनिधान अवर मुनिवरकी, प्रेरणया सुविचारा ॥ हां हो सु० प्र० ॥५॥

१ शिचिवच भारा। २ लक्ष्मी प्रधान।

॥ कान्य ॥

जन्मात्रादिफलनंतः ससुरते गेंधादिभिर्मिश्रिते, नृतं द्रत्यरुनुस्द् वैश्व विधिना कुर्यात्प्रभोरच्वेन ॥ श्र सोभवत्या-त्मनवश्रजोत्कर निरा सकृत्य सद्य लभोच्छर्मस्वर्गतरोरक-सुप्पफलागार वर निर्मल ॥ १ ॥ ॐ ही श्रीपर० अतिथि-सविमाग व्रतशोधनाय फल यज्ञामहे स्वाहा ।



<sup>🕸</sup> भक्त स प्रमु पूजनैक निरर्तो मूयोपि भूयोलमे ।

# ॥ श्री आदी इवर पंचकत्याणक पूजा॥

# ॥ प्रथम च्यवन क्ल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

आदि जिनंद नमी करी, आदि जिनेसर राय। करवाणक पूजा रचुं, सिमरी शारद माय॥१॥ च्यवन१ जनम२ दीक्षा३ भली, चौथा केवल४ नाण। पंचम पंचम भाति कही, ए पांची कल्याण ॥२॥ उत्तम जन गुण गानसे, उत्तम गुण विकसंत। उत्तम निज संपद् मिले, होवे भवको अंत ॥३॥ समकित प्राप्ति से कही, अब संख्या निर्धार। आदिनाथके तेर हैं, नेसिनाथ नव धार ॥४॥ पार्क्नाथ भव दश कहे, शांतिनाथ भव बार। सात वीस भव वीरके, तिग तिग शेष विचार ॥४॥ प्रभु कीर्तन से होत है, निश्रेयस पद सार। तिण श्री आदिनाथका, सुन्दर यह अधिकार ॥६॥ अष्ट द्रव्य पूजा प्रति, पूजन का विस्तार। द्रव्य भाव पूंजा करी, होवे भव निस्तार ॥७॥

#### ॥ मालकोश ॥

सम्पित आनंद कंद भिविक जन स०। अचली ॥ समितित विन नहीं ज्ञान चरण है, भाषे श्री जिनचद ॥ भिविक जन स०॥१॥ देव गुरू और धर्म की श्रद्धा, समितित गिवतर कंद ॥ भिविक्तन स०॥२॥देव नहीं जस दोष अठारां, गुरू निर्धंथ मुनींद ॥ भिविक्तन स० ॥३॥ अरिहत मापित धर्म द्यामय, काटे भन भन फंद ॥ भिविक्तन स०॥४॥ समितित आतम लक्षी प्रगटे, बल्लभ हुपें अमद ॥ भविक्तन स०॥ ॥॥

#### ॥ दोहा ॥

पित्र्यम महा त्रिदेहमें, खिती पडह मकार। सार्थवाह घन नामसे, बसे धनद अपतार॥१॥ एक समय ले सार्थको, गमन किया परदेश। न्यापारी निज्ञ काजको, भूले नही लप्लेश॥२॥ मारगमें वरसा हुई, रुका सार्थ इक ठोर॥ द्वीप सरीसा हो गया, फिरे नीर चड और॥३॥

( तर्ज — देशी केसरिया थासु ) जग साचा सार्थप, सार करेरे निज सार्थकी। अंचली ॥ द्रव्य भाव सार्थप दो कहिये, पहला जग उपकारी। वीतराग द्जा सार्थप अव, अटवी पार उतारी रे ॥ ज० ॥ १ ॥ एक दिवस निशि चरम ससयमें, सार्थप चिंता व्यापी। अति दुःखी है कौन सार्थमें, देऊं भट दुःख कापी रे ॥ ज० ॥ २ ॥ हा हा अन्न अभावे सम्जन, कंदमूल फल खावें। धर्मधोप हरि आदि हानि, हाथ जरा भी न लावें रे ॥ ज० ॥ प्रात समय गुरु पासे आके, चरणे, सीस नमादे । हाथ जोड़ अपराध खसावे, मुनि देखी ग्रुभ भावे रे॥ ज० ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी संपद कारण, मुनि गण ध्यानमें लीना । देख देख धन सार्थप आतम, वल्लभ हर्ष भरीनारे ॥ ज० ॥ ५ ॥

### ॥ दोहा ॥

धर्मघोष गुण गण गणी, धर्मलाभके साथ। उपदेशी शांत्वन करे, सार्थनाथ म्रुनिनाथ॥१॥ विनति कर म्रुनि रायको, साथ हुआ धनसार। दोष रहित ग्रुम भावसे, देवे घृत आहार॥२॥

( तर्ज — छेछी छेछी पुकारे वनमें )

धन्य दान देवे दातार, करे निज आतम उद्घार। दान सर्व गुण गुणों की खान, देवे जिनवर भी जस मान ॥ घ० ॥ १ ॥ दान शील तपो मान मेदे, धर्म चार प्रकार अखेदे। कहे जिनवर जग हितकारी, सेवे खुरनर अमरी नारी ॥ घ० ॥ २ ॥ तप शील भान करे करता, हित दान उमय अब हरता। तिण दान घृरि अधिकार, अभयादि पांच प्रकार ॥ घ० ॥ ३ ॥ अभय दान सुपात्र दो सार, अनुक्रपा पुण्य प्रचार। यशोनाद उचित फलकारी, संसार करे ससारी ॥ घ० ॥ ४ ॥ घृत दान सुपात्रे देवे, बोधि बीज सुकृत फल लेवे। धन काल करी युग्म थावे, आतम लक्ष्मी वरलम हपींचे ॥ घ० ॥ ४ ॥

#### ॥ ढोहा ॥

उत्तर इन्हों पालके मिथुन आयु धन जीव। सीधर्म सुदा मोगवे, दान सदा सुख नीव॥ १॥ च्याके गध समृद्ध मे, पश्चिम महा विदेह। नाम महावल ऊपनो, शताल नरपति गेह॥ २॥ मंत्रि वचन दीक्षा ग्रही, कर अनशन अनगार। काल करी ईयानमें, सुर लिखतांग इमार॥ ३॥ अंत समय नदीकारे, शाकात जिन कर सेव। शुभ भावे शुभ तीर्थमें, काल करी तत्त्वेव॥ ४॥

### ॥ पनीहारी की चाल ॥

पूर्व विदेह पुष्कलावती यहारा वालाजी, लोहागेंल पुरधाम वालाजी । सुवर्णजंघनृप सुत हुओ म्हा० । वज्रजंघ शुभ नाम वा० ॥ १ ॥ श्रीमती पूर्वभव प्रिया म्हा०, पत्नी हुई तस सार वा० । पितृदिया शुद्ध न्यायसे म्हा०, पाले राज्य उदार वा० ॥ २ ॥ सागरसेन मुनिसेन मुनि म्हा०। केवल ज्ञान उदंत वा०। सुनकर बंधू जानके म्हा०, मनमें अति उलसंत वा० ॥ ३॥ दीक्षा लेनी ठानके म्हा०, दंपती ख़ते रात वा०। विष प्रयोगसे पुत्रने म्हा०, मार दिये मायतात वा० ॥ ४ ॥ उत्तर कुरु युगलिक हुए म्हा०, एकसे अध्यवसाय वा०। काल करी दोनों जने म्हा०, सौधर्मे सुर थाय वा० ॥ ५ ॥ धर्म विना नहीं जीवको म्हा०, अन्य शरण संसार वा०। आतम लक्ष्मी पामिए म्हा०, बल्लभ हर्ष अपार बा० ॥ ६ ॥

### ॥ दोहा ॥

जंब्द्घीप विदेहमें, क्षिति प्रतिष्ठ मकार। वैद्यसुविधि सुत नामसे, जीवानंद विचार॥१॥ महिधर केशव तीसरा, नाम गुणाकर जान। चौधा पूरण भद्र है, सुबुद्धि पंचम मान॥२॥ एक दिवस घर वैद्य के मित्र मिले छः साथ। देखे आए गोचरी, मुनि करुणाके नाथ॥३॥ महिधर जीवानदको कहे रोगी मुनि देह। औषध करना योग्य है, जन्म सफल स सनेह॥४॥

#### ॥ ठुमरी ॥

( तर्ज-जावो जावो नेमि पिया - देशी )

म्रीन महाराज सेवा शिव सुख खानीरे । म्रुनि महाराज श्चिम सुख खानी महानद पद् दानीरे मुनि० अंचली ॥ मित्र पट आवे भावे, बाबना चंदन लावे, रतन कंबल तेल लक्षपाक आनीरे मुनि०॥१॥ मुनि रोग दूर कीनो, निजातम कीनो पीनो। मृहप देने आए सेठ, आपण पिछानीरे मुनि० ॥ २ ॥ वणिक जराव दीनो. वेयावच्च फरु लीनो । धन्य मात तात तुम, धन्य ए जवानीरे मुनि० ॥ ३ ॥ मृल्य नही मैंने छेना, चरणमें चित्त देना । लिया धार टार दिया, जग जानी फानीरे मुनि० ॥ ४ ॥ चंदन कार वेची, निज धन साथ सेची। चैत्य अरिहत कियो, मक्ति वंत प्राणी रे म्रुनि० ॥ ४ ॥ पड मित्र टीक्षा लीनी, आत्म लक्ष्मी वशकीनी । वन्छम हर्ष मन, सुनि सेवा मानी रे प्रनि०॥६॥

### ॥ दोहा ॥

आराधी चारित्रको, हादश करूप सधार।
आयु सागर दोय वीस, मोग लियो अन्तार॥१॥
पुक्खलग्रह विजये हुओ, वज्रसेन नृप जात।
वज्रनाम पुण्डरीकिणि, जास धारिणी मात॥२॥
वैद्य जीव ए जानिए, महिधर बाहु मान।
जीवसुबाहु सुबुद्धिका, पीठ गुणाकर जान॥३॥
महापीठ चौथा सहो, पूर्णभद्रका जीव।
ए पांचो बांधव हुए, सुबज्ञा केज्ञव जीव॥४॥
राजपुत्र अति नेहसे, वज्रनामके साथ।
विचरे पूर्व संबंधसुं, जिस यति यतिपति नाथ॥४॥

### ॥ पीछ ॥

जिनवर नाम करम प्रमादे, जिनवर तीरथ जग वस्तावे॥ जि० अंचली॥ वज्रसेन जिन समय को जानी, वज्रनामको राज्य यलावे। लोकांतिक वचने प्रमु वर्षी दान देई दालिद्र हटावे॥ जि०॥१॥ दीक्षा लंइ प्रमु विचरन लागे, वज्रनाम निज राज्य चलावे। वज्रसेन प्रमु केवल पावे, वज्रनाम चक्री तब थावे॥ जि०॥२॥ क्रमसे प्रभु चरणोमें दीक्षा, वज्रनाभ आदि सब पाव। तप-जप ध्यान प्रभावे सन्ही, निज आतमको उच्च बनावे ॥ जि० ॥ ३॥ बीस थानक तप अधिका सेनी, बज्जनाम जिन नाम उपावे। आतम लक्ष्मी चरलम हर्षे, एक मर्गातर जिनगर धावे जि॰ ॥ ४ ॥

#### ॥ दोहा ॥

सयम निर्मल पालके, पूर्व लाख दस चार। अनशन कर सनने किया, अन्तिम नाक विद्वार ॥१॥ देव आयु पूरण करी, सागर तेरां वीस। भरते जंत्रुद्वीपके, अनतिरिया जगदीस ॥२॥ अवसर्पिणिके तीसरे, आरे ज्ञेप विचार। पस ननासी पूर्व सह, लक्ष अमी अरु चार ॥३॥ चौथे बहुल आपाडकी, उत्तरापाडा तार। नामि चृप स्त्री उदरमें, मरुदेवी अपतार ॥४॥ ॥ देशी वणजाराकी ॥

वीर्यंकर लग उपकारी, अवतरिया आनंदकारी ॥ अंचली ॥ सर्वार्थं सिद्ध्से चविया. वजनाम जीव अव-

समीर प्रसाररे जिन० ॥४॥ वस्त्र सुगंधमय पानी वर्षा, उच्छ्वास मेदिनी धाररे जिन० ॥५॥ आतम लक्ष्मी जिन-वर महिमा, वल्लभ हर्ष अपाररे जिन० ॥६॥

## ॥ दोहा ॥

तीर्थंकरके जन्मको, अवधि नाणसे जान।
आय नमे सुत मातको, करती स्वात्म पिछान ॥१॥
छप्पन दिशा कुमारिका, जिन जनु महिमा काज।
आवे रीति अनादिकी, प्रथम बाद सुरराज॥२॥

### (तर्ज-श्री चंद्रप्रभ भगवान)

मिली दिशा कुमारी आय, जिन जन्म महिमा करें ॥ अंचली ॥ अधो लोककी आठ कुमारी, स्रतिका घर करकें तैयारी । अशुचि योजन मध्य निवारी, नमन करी गुण गाय जि० ॥१॥ उर्द्ध लोककी आठ कुमारी, गंधोदक वर्षा रज टारी । पांच वरण फूलोंकी भारी, दृष्टि करें सुखदाय जिन० ॥२॥ आठ आठ रुचक दिग चारे, दर्पण मारी पंखा कर धारे । चामर निज निज कार समारे, गाती निज दिशि ठाय जिन० ॥३॥ चार विदिशिकी चार कुमारी, गुण गाती दीपक कर धारी । रुचक द्वीपसें चार पधारी, नमती जिन जिनमाय जिन० ॥४॥ काटे अंगुल छोरकें चारी, नाल विवर करी उसमें डारी । वज्र रत्न भरी विवर

निवारी, दुर्वा पीठ बनाय जिन० ॥५॥ पूर्व दक्षिण उत्तर दिशि तीनो, कदली घर देवीने कीनो । दक्षिण जिन जिन मात करीनो, मर्दन तैल सहाय जिन० ॥६॥ पूर्व सिंहासन स्नान करावे. पूजी वसन भूपण पहरावे । उत्तर घर दोनों पघरावे, चंदन होम कराय जिन० ॥७॥ रक्षा पोटली बांधी हाथे, आसीस दे घर लावे साथे। आतम लक्ष्मी नाथ सनाथे, बल्लम हर्ष मनाय जिन० ॥८॥

॥ दोहा ॥ करे आसन इन्द्रको, ए ही अनादि चाल । अवधिज्ञाने जानके. यदे इन्द्र दयाल ॥१॥ सिंहासन को त्याग के, सात आठ पद जाय। नमन करी स्वत्रना करी, हरिण गमेपि गुलाय ॥२॥ कहे आदेश करो प्रमु, जन्म महोत्सव हेत । घट सुघोप बजाय के, सत्रको किये संवेत ॥३॥ कतिपय जिनार रागसे, कतिपय इन्द्र नियोग। कविषय देवी प्रेरणा, कविषय मित्र सुवीग ॥४॥ नाना बाह्न भावना, नाना रूप सुभाव। शक समीपे आयके, पास कीया अस्ताच ॥५॥। ( तर्ज-मानमध्मन से परिहरता)

शचीपति जनमोत्सन करता। कर अभिपेक जिनंद्

श्चीपति । जन्मोत्सव करता ॥ अंचली ॥ पालक नाम विमान वैठ सुर साथमें संचरता । जन्म थान आकर वजी निज पांच रूप धरता ॥ कर० ॥ १ ॥ एक रूप जिन ग्रही दो पासे चामर दो करता । एक छत्र पाछल आगल एक वज्र ग्रही चरता ॥ कर० ॥ २ ॥ मेरु महीधर चउसठ सुरपित स्नात्र मिली करता । विधिसे पूजन करके प्रभुके चरननमें परता ॥ कर० ॥ ३ ॥ जननी पासे प्रभुको धर कर इन्द्र हुकम करता । द्वात्रिंशत कोटी रत्नोंसे जुम्भक यर भरता ॥ कर० ॥ ४ ॥ पूर्णरूप जन्मोत्सव करके आत्म स्थिमी वरता । नंदीश्वर उत्सव कर वस्त्यम हर्ष सदन

> ॥ कान्यम् मंत्रक्य पूर्ववत् ॥ श्रीमद्हते जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

# ॥ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

जागी माता देखके, पूजन पुत्र सुअंग।
रोम रोम हर्षित भई, अति आनन्द अभंग॥१॥
नाभिराय निज पुत्रका, नाम ऋषम भगवान।
थरते गुणयुत देखके, साथल ऋषभ निशान॥२॥

कुल थापन वजी करे, वंश थापना साथ।
राज्य स्थापना प्रमु हुई, निर्जर पितके हाथ ॥३॥
लग्नविधि प्रमु साचवे, और उचित सब नीत।
'समये प्रथम जिनंदके, इन्द्र करे यह रीत ॥४॥
इन्द्र किये व्यवहारको, देख देख सब लोग।
निज निज कारज साधने, करन लगे उद्योग ॥४॥

### ॥ लावणी ॥

( तर्ज-सग नर परनारी हरना ) ऋपम प्रभु सत्र जग वस कीना। किये वह उपकार जगतमें कर्त्तापन लीना ऋ॰ ॥ अचली ॥ सिखाया शिल्प पांच प्रभुने । कुम्भकार१ रथकार२ चित्रकृत३ तंत्रवाय४ विश्वने। पांचमा नापितकार सहिए। क्रमसे मेद अनैक हुए जग कर्म विविध लहिए। कला नरनारीकी कहिए। युगला धर्म निजारिया, किया जगत उपकार। स्वामी शिक्षासे हुवा, दक्ष लोक नर नार। सफल जग उपकारी जीना ॥ किये वहु उपकार० ॥ १ ॥ उमर छः लाख पूर्व जानो । भग्तादिक सतान सुपुत फल गृहस्थ तरु मानो । हुए नृप लारा पूर्व वीसे। पूरा त्रयसठ लाख चलाइ राज्य नीति ईसे । परम्पर आज जगत दीसे । एक टिवम उद्यानमें, कामवास मध्यास । क्रीडा करते लोकको, देख

विचारे खास। अहो जग विषयनमें लीना॥ किये बहु उपकारः ॥ २ ॥ अरे धिंग मोह फरो प्रानी । राग होष वश जन्म गमा देवे नर अज्ञानी। क्रोधसे नाश करे श्रीति। मान विनयका नाश नाश मायासे मित रीति। लोभसे चलती नहीं। नीति काम सुभट वश जीव हा!, जाने नहीं निज रूप अरघट घटी के न्यायसं, क्रिया करे अवकृप। चिंतत इम चित्त हुआ खीना ॥ किये बहु उपकारः ॥ ३ ॥ प्रभु वैराग्य रसे भीना । त्यागन कर संसार चरण हेनेमें चित दीना । बुलाई राज्यसभा भारी । ञाशय अपना सुनाय भरतको राज्यासन धारी। बनाया ंविनीता अधिकारी। राज्य भाग सबको दिया, पुत्र न्बाहुवलि आद्। उचित विधि सब साधके, कियो धर्मको न्नाद । / प्रभ्रने वर्षीदान दोना ॥ किये वहु उपकार० ॥४॥ अश हैं स्वयंबुद्ध धोरी। तो भी अनादि रीत लोकांतिक अाए कर जोरी। नमन करी वाणी मधुर बोले। जग उपकारी नाथ नहीं कोइ जगमें तुम तोले। जो मारग च्छा धर्म खोले। धर्म तीर्थ वरताइए, आतम लक्ष्मी हेतु। धर्म सदा भिव जीवको, भवसागरमें सेतु। धर्म वल्लभ ऋर्षे चीना ॥ किये बहु उपकार० ॥ ५ ॥

#### ॥ दोहा ॥

एक कोड अड लाखका, रोज दिये प्रश्नदान।
रकनको करते धनी, एक वर्ष का मान ॥१॥
अते वरसीदानके, सुरपित सह परिनार।
दीक्षा उत्सव भानसे, करते यह आचार॥२॥
चितर वदि तिथि अष्टमी, उतरासादर तार।
ग्रहण कियो संयम विश्व, त्यागन कर ससार॥३॥

( तर्ज-दिन नीके वीते जाते है )

प्रसुदीक्षा लेने जाते हैं, जाते हैं हपीते हैं प्रसुदीक्षा॰ ॥ अचली ॥ नगरी विनीतासे प्रसु निकसी, सिद्धार्थ वनमें आते हैं ॥ प्र० ॥ १ ॥ वचन विभूपा त्याग अशोके, देव दुष्प प्रसु पाते हैं ॥ प्र० ॥ २ ॥ चउमुष्टि किया लोच प्रसुने, सुरपित शेप रसाते हैं ॥ प्र० ॥ ३ ॥ केशमही सुरपित भक्ति से, क्षीरसागर प्रधराते हैं ॥ प्र० ॥ १ ॥ केशमही सुरपित भक्ति से, क्षीरसागर प्रधराते हैं ॥ प्र०॥ १ ॥ स्तपर्यव उत्पन्न हुओ तम सुर-सुरपित गुण गाते हैं ॥ प्र० ॥ ६ ॥ आतम लक्ष्मी वल्लम हपें, हिर नदीक्यर जाते हैं ॥ प्र० ॥ ७ ॥

# ॥ चतुर्थ केवलज्ञान कल्याणक पूजा ॥

### ॥ दोहा ॥

इस अवसर्पिण कालमें, हुए प्रथम अनगार।
आदिनाथ जिन साथमें, कच्छ आदि परिवार ॥१॥
पृथ्वी तल पावन कियो, कीनो उग्र विहार।
एक वरस ऋजु कारणे, मिलियो नहीं आहार॥२॥
विचरंते आए विभू, गजपुर नगर मकार।
वाहुवलि स्तुत सोम प्रभ, करते राज्य उदार॥३॥
भाग्यवान तस पुत्र है, श्री श्रेयांस कुमार।
देख प्रभ्र निज पूर्व भव, जान्यो सब अधिकार॥४॥
इक्षुरस प्रति लाभके, कीनो मारग दान।
वरसी तपका पारणा, कियो ऋपम भगवान॥॥॥

### ( तर्जं -धन धन वो जगमें नर नार )

धन धन श्री श्रेयांस कुमार प्रवृत्ति दान कराने वाले ॥ अं० ॥ शुद्ध चित्त वित्त दियो दान, शुद्ध पात्र ऋषम भगवान । फल पायो जस नहीं मान, प्रश्च जग तरन तरानेवाले ॥ धन० ॥ १ ॥ हुओ पंच दिन्य परकास, अक्षय तृतीया दिन खास । मिले जन श्रेयांस आवास, अनुमोदन फल पाने वाले ॥ धन० ॥२॥ निर्दोष अन्न जल

ર૪દ नाथ, देवे भवि जो निज हाथ। उत्तरे फटपट भव पाथ, प्रभुके ध्यान लगानेवाले ॥ धन० ॥ ३ ॥ श्रेयांस दियो उपदेश, सममें तब लोक अशेष। विचरे भू पीठ जिनेस,

करम जंजाल मिटानेवाले ॥ धन० ॥ ४ ॥ सहते परिपह भगवान, विचरे सम सहस प्रमान । आतम लक्ष्मीको न दान, हुर्प बल्लम जिन पानेवाले ॥ घन० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

पुरिम तालमें अन्यदा, आए ऋपम जिनंद। वट नीचे प्रतिमा रहे, तप अष्टम आनन्द ॥१॥ कर्में घनको जालके. ध्यानानलसे नाथ। फाल्युन वदि एकादशी, केवल नाण सनाथ ॥२॥ आधन कपे इन्द्रका, आवे सुर परिवार। समवसरण रचना करे, जिन शासन जयकार ॥३॥ सिंहासन मैंठे निभृ, पूर्व दिये उपदेश। तीन दिशि प्रति निंगमें, मेर नहीं लगलेश ॥४॥ ॥ होरी ॥

( तर्ज – हरि आवत वे करजोडी ) जगत उपकार करनको, प्रभुवाणी चदे सुखकारी॥

अचली ॥ चार जातिकै देवने मिलकर, समनशाण रच्यो भारी। द्वादश पर्षेट गढ तिग सोहे, मन मोहे प्रभ

उपकारी । भवोद्धि पार उतारी, प्रभु वाणी वदे सुखकारी ॥१॥ देश विरति अरु सर्व विरति दो धर्म कहे हितकारी। साधु साधवी श्राद्ध श्राविका, थापे तीर्थ प्रभु चारी। रत्न त्रयके अधिकारी, प्रभुवाणी वदे सुखकारी॥२॥ नित्य प्रति अति सोग धरंति, मरुदेवी माता निवारी। भरतजी साथ लिये वहां आए, देख मोह दियो जारी। गये शिव माता पधारी, प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥ ३ ॥ कच्छ महाकच्छ दो विना सघरे, तापस ऑए विचारी। प्रभु के चरणमें शरण ग्रहण करी, आतम निज लियो तारी। वारी जाउं वार हजारी, प्रभु वाणी वदे सुखकारी ॥ ४ ॥ पुण्डरीक प्रमुखा प्रभुकीना, चउरासी गणधारी। आतम लक्ष्मी प्रभुता प्रगटी, वल्लभ हर्ष अपारी । जयो जिनवर जयकारी, प्रभुवाणी वदे सुखकारी ॥५ ॥

॥ काव्यम् मंत्रस्य पूर्ववत् ॥

श्री आदिजिनसर्वज्ञाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥४॥

॥ पंचम निर्वाण-कल्याणक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

द्वादशगुण जिनमें वसे, अतिशय जिन चडतीस । वाणी गुण पणतीस है, विहरवान जगदीस ॥१॥ म् पावन करते विद्यु, आए सिद्ध गिरिंद ।
समयशरणमें वैठके, दे उपदेश जिनन्द ॥२॥
'पुण्डरीकको उपदिशे, ऋषमदेव मगनान ।
होगा क्षेत्र सुभावसे, सत्रको पद निर्वान ॥ ३ ॥
जिन वानी मानी करी, रहे सहित परिवार ।
अष्ट करमको चूरके, पहुँचे मोक्ष मम्तार ॥ ४ ॥
वैस्य कराया भरतने, शत्रुखय गिरिराज ।
पुण्डरीक पडिमा युता, थापे श्री जिनराज ॥॥॥

#### ॥ सोस्ट ॥

( तर्ज-कुय जाने जादु हारा )

प्रश्न आदिनाथ सुखकारा, किया जगजीवन उद्घारा ॥ प्र० ॥ अ० ॥ आदिनरेसर आदि जिनेसर, आदि म्ह्यनीसर धारा । आदि तीर्थ प्रवर्चक कहिए, आदि म्ह्रपम अवतारा ॥ प्र० ॥ १ ॥ नाना देशमें विचरे जिनजी, मोघि दान दातारा । तीन लाख साधी गण सोहे, म्हरिन चउरासी हजारा ॥ प्र० ॥ २ ॥ तीन लाख पचास हजारा, आवक सुत्रत कारा । पांच लाख चउपन्न सहस्सा, आनिका चित्त उदारा ॥ प्र० ॥३ ॥ चउ विह सघ धर्म मं जोडी, जिम लीकिक व्याहारा । दीक्षा समयसे लाख पूर्व प्रभु, सयम शुद्ध आचारा ॥ प्र० ॥ ४ ॥ मोक्ष समय

जानी प्रभु तीस्थ, अष्टापदको सधारा । आतम लक्ष्मी निज ऋद्भिसे, बल्लभ हर्ष अपारा ॥ प्र० ॥ ५ ॥

### ॥ दोहा ॥

अन्टापद गिरि ऊपरे, दश हजार मुनि साथ।
भक्त चतुर्दश तप कियो, अनशन दीनानाथ॥१॥
सुन आए चक्री वहां, भरत भरत भरतार।
आसन कंपे इन्द्र भी, आए सुर परिवार॥२॥
अवसर्पिण अर तीसरे, पक्ष नवाशी शेप।
अयोदशी विद माधकी, अभिचि तार विशेप॥३॥
वासर पूरव भागमें पर्यकासन धीर।
ध्यान शुक्ल वल कर्मको, नष्ट करे वड वीर॥४॥
कर्म अभावे आतमा, सिद्ध परं पद जास।
अजर अमर अज नित्यता, सादि अनंता वास॥४॥

### ॥ धनाश्री ॥

पूजन सुर तरुकंद जिनंद पद पूजन सुर तरुकंद ॥ अंचली ॥ नाभिनंदन परदुखभंजन, रंजन सुरनर वृन्द ॥ जिनंद०॥१॥ प्रभु निर्वाण महोत्सव कारण, आए चउसठ इंद ॥ जिनंद०॥२॥ प्रभु संस्कार स्थानमें सुरवर, रयण मय थुंभ करंद ॥ जि० ॥३॥ नंदीक्वर शाक्वत प्रतिमोत्सव, करी हरि हर्ष घरंद ॥ जि० ॥४॥ प्रभु संस्कार निकट भू तलमें, चेत्य करावे जिनद ॥ जि० ॥५॥ चडवीस जिनविंव थापी भरतजी, तन मन अतिविक्तमन्द ॥ जि० ॥६॥ वदन कमल कांन्ति प्रश्च निरसी, हसभरतहुलसद ॥ जि० ॥७॥ आतम लक्ष्मी प्रश्चता प्रगटी, वच्लम हुए अमद ॥ जि०॥८॥

#### ॥ कलश् ॥

#### (रेखता)

प्रमुश्री आदि जिनराया, कल्याणक पाँच शुभ भावे । आराधे जो भवि प्रानी, अपुनराउत्ति फल पावे ॥१॥ सिद्धा-चल श्रावुर मेत्राणाः , जघडिया ४ कावी ६ देलवारा ६। अचलगढण कांगडा८ कुल्पाकध , माणकश्व स्वामी आनद-कारा ॥२॥ घाणेरा११ कोरटा१२ नाडलाई१३, अयोध्या१४ और पुरिमताला १४। राणकपुर१६ राजनगर१७ दीपे, केसरिया-नाथ१८ उपरियाला१६ ॥३॥ इत्यादि तीर्थ नगर ग्रामे, प्रमुश्री आदि जिनदेवा। कल्याणक पूजना काजे, करी रचना प्रभु सेवा ॥४॥ नगर शिवगजसे चलके, आयो सघ नाथ घुलेवा । करी करुणा कुपासागर, दीजे फल आपकी सेना ॥५॥ मुखी गोमराज हसाजी, सकल परिनास्के संगे। करी यात्रा कराई है, निकाली सघ अति रगे॥६॥ सतावीस२७साघु साधविया, उणत्तर्धः साथ सप आवे। केसरिया नाथके दर्शन, करी महानदको पावे ॥७॥ ऋपि॰ मुनि॰ अंक ६ चंद्राब्दे १ (१६७७), मधु दशमी सुदि सारी। करी यात्रा शिश्वारे, हुओ आंनंद अति भारी।।८॥ दिवस महावीर जयंतीका, त्रयोदशी चैत्र गुरुवारे। आतम लक्ष्मी केसरियामें, पूरण वल्लभ हर्ष धारे॥६॥ तपागच्छ नाम दीपाया, श्री विजयानंद स्रिराया। विजयलक्ष्मी गुरुदादा, विजय श्री हर्ष गुरु पादा॥१०॥ लघु तस शिष्य वल्लभने, स्तवे श्री आदि जिन भावे। कारण छद्मस्य स्खलनाका, मिच्छामि दुक्क इं थावे॥११॥

॥ कान्यम् मंत्रक्च पूर्ववत् ॥ श्रीआदिजिनपारंगताय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥५॥



### श्रीमद् विजयवल्लभस्रि विरचित

### ॥ श्री त्रांविनाथ पंचकल्याणक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

शांतिनाथ जिन सोलमा, शांतिकरण सुखदाय। नमन करी स्तवना करूं, सिमरी शाख माय ॥१॥ विजयानद स्रीशके. चरनकमल मन लाय। शातिनाथ पूजा रच्, हेम स्रि सुपसाय ॥२॥ कल्याणक जिनदेवके, पच अनादि रीत। च्यवन१ जनमर व्रतरे ह्यान४ है,पचममोक्षर प्रनीत॥३॥ समिकतसे भव जानिये, अतिम भव निरान। इस कारण अरिहंत्के, वर्णन भव परमान ॥४॥ शातिनाथ अरिहतके. द्वादश मन निस्तार। द्वादशमे भव मानिये, कल्याणक अधिकार ॥५॥ नदीश्वर उत्सव करे, प्रति कल्पाणक इन्द्र। श्रावक तिम शुम मावसे, पूजे श्री दिनचंद ॥६॥ जलर चद्नर सुमर ध्रपसे४ दीपा४ श्रवर फलण सार। श्चि नंवेद्य मिलायके, पूजा अष्ट प्रकार ॥७॥

( तर्ज सारंग —कहरवा-समिकत आतम गुण प्रगटाना )

तीर्थंकर पद जाऊं चिलहारी ॥अंचली०॥ तीर्थं करे तीर्थंकर किह्ये, तीरथ श्री संघ चार प्रकारी ॥ तीर्थंकर ॥१॥ चारों गितमें जीव विलक्षण, + तीर्थंकर पदके अधिकारी ॥ तीर्थंकर० ॥ २ ॥ उत्कृष्टा पुण्योदय होवे तीर्थंकर शुभ नाम. उचारी ॥ तीर्थंकर० ॥ ३ ॥ कल्याणक जिनदेवके करते, सुर सुरपित उत्सव अति भारी ॥ तीर्थंकर० ॥ ४ ॥ नाम थापना द्रव्य भावसे, तोर्थंकर सेवे नर नारी ॥ तीर्थंकर० ॥ ५ ॥ चौतीस अतिशय पैतीस वाणी, प्रगटे अरिहंतके गुण वारी ॥ तीर्थंकर० ॥ ६ ॥ आतम लक्ष्मी संपदा प्रगटे । होवे वल्लभ हर्ष अपारी ॥ तीर्थंकर० ॥ ७ ॥

### ॥ दोहा ॥

पहला भव श्रीपेणका १ युगल २ द्सरा जान।
स्वर्ग प्रथम १ है तीसरा, अमितते ज ४ चड मान ॥१॥
पंचम दशमें ४ स्वर्गमें, अपराजित ६ बलदेव।
अच्युतपति भव सातमें, अष्टम भव नरदेव८%॥२॥

<sup>+</sup> तीर्थंकर होनेवाला जीव चारों गित में अन्यान्य उस-उस गित के जीवों से स्वाभाविक ही विलक्षण होता है।

<sup>🏁</sup> नरदेव—चक्रवर्ती राजा।

ग्रेचेयक नमे भवे, दशम मेघरण र राय। तीर्णंकर श्रुभ नामको, बांधे जिनवद दाय ॥३॥ अंतिम ११ - स्वर्ग एकादशे, द्वादशमे १२ अवतार। हेमचद्रगुरु भाखिया, शांति चरित विस्तार॥४॥ समिकत सबका मूल है, ज्ञान चरण आधार। तीनों जम पूरण मिले, तब होवे भवपार॥४॥

(तर्ज वनजारा की स्त्रीयुविधि जिनंद युदकारी)
हुये निजगुण समिकत धारी। आतम शांति
युदकारी॥ अंचली॥ श्रीपेण रतनपुर राजा, नीतिमंदों ग्रिरताजा, अभिनदिता तस नारी। आतम शांति०॥१॥ इंदुपेण निन्दूपेण नामा सुत दो नृपमन अभिरामा, कला यीनन वयमें धारी। आतम शांति०॥२॥ पुण्योदय सुगुरु पाया, दुप्देश सुनी सुद्धाया, लिया समिकत

अवधारी । आतम शांति । ॥ दोनों अभिमानी बलिया,

—अन्तिम स्वर्ग सर्वार्थ सिद्ध नाम का २६वां देवलोक ।

×काँशाम्बी नगरी की रहनेवाली 'आनंतमितका' नाम की
वेश्या । कौशांनी नगरीका राजा 'बल' नाम उसकी 'श्रीमती' नाम शी

216

मिथ्या टारी ॥ आतम ग्राति० ॥३॥ एक दिन दोनों भाई वन मे, लगे लड़ने ईर्या मनमें, वेक्या× कारण नहीं एक भी हठ से चिलया, श्रीपेण हुओ दुखी भारी। आतम शांति ॥ ॥ राणी संग राजा विचारी, मृत्यु दिलमें गिरधारी, कियो जहर प्रयोग लाचारी। आतम शांति॥ ६॥ आतम लक्ष्मी प्रभ्र हपें, सिमरी उत्तर कुरु वर्षे हुयेर युगल रूप नर नारी। आतम शांति ॥ ॥॥

राणी से उत्पन्न हुई 'श्रीकांता' नाम कन्या थी। कन्याको उमरलायक हुई समम्कर राजा बल ने वड़ी ऋदिसहित श्रीपेगराजा के पुत्र इन्दुषेग के स्वयंवर में भेजी थी। 'अनंतमितका' नाम की वेश्या भी उस प्रसंग में वहाँ साथ में आई थी। जिसको देखकर मोहित हुये दोनों भाई आपस में उसकी प्राप्ति के निमित्त लड़ने लगे। पिता ने बहुत कुछ सममाया परन्तु एक भी अपने दुराप्रह से पीछे नहीं हटा। आखिर श्रीपेगने लाचार हो। मारे शर्म के जहरवासित कमलको सूंघकर अपने प्राणों की आहुति कर दी।

१ जंबूहीपांतर्गत 'उत्तरकुरं नाम के युगलियों के क्षेत्र में।

२ श्रीपेगराजाकी 'अभिनंदिता' और 'शिखिनंदिता' दो रानियां थी। अभिनंदिता के जीव का संबंध श्रीपेग के जीव के साथ श्रीशांतिनाथस्वामि के अन्तिम भव पर्यन्त रहा है, इसिटिये अभिनंदिता के जीव का खास वर्णन पूजा में लिया गया है। वाकी यूं तो राजा श्रीपेग के साथ दोनों ही राणियों ने और एक 'किपल' नाम के दासी पुत्र की स्त्री 'सत्यभामा नाम की ब्राह्मणी, जिसको धोखे में किपल को ब्राह्मण पंडित समस्तकर उसके पिता ने

#### ॥ दोहा ॥

लडते दोनों श्राता को विद्याघर कहे आय!

थिर चित्त हो दोनों सुनो, बात कहूँ सुप्रदाय ॥१॥

लडते हो जिस कारणे, सो तुम भिगनी होय।

जानी विन नहि जीनको, बोध करे जग कोय ॥२॥

नाम१ विजय पुरुपलगई, निद्याधर आवास२।

पुरि आदित्यामापति, नाम कुण्डली प्यास ॥३॥

सती अजितसेना मली, राणी तस सुत जान।

मणि कुण्डली सुक्त नाम हैं, कुल जाती परधान ॥४॥

प्रभुवद्नको एक दिन, गया अभितयश पास।

निज पूर्व भव पूछके, पूरी मन की आस॥॥॥

विवाही थीं। पीछे पर्दा खुळ जाने से विरक्त होकर दीक्षा हेने की इच्छा से राजा की रागी के पास पुरीवन रहती थीं उसने, एवं चारों ने निपप्तयोग से प्राग स्वाग दिये और चारों ही युगिहकपने पदा हुने। जिनमें श्रीपेग और अभिनादता पुरुप-म्ही रूप पैदा हुने। दूसरा जोडा शिक्षिनंदिता पुरुप और सत्त्रवामा स्त्रीपने पदा हुए।

१ जप्रुपि महाविदेह सीता नदी के उनर सटपर ।

२ वैताह य पर्यत ।

रे पुण्टरिकिणी नगरीम ।

( तर्ज — लेली लेली पुकारे वनमें )

प्रभु अमितयशा फरमाना, सुन मणिकुंडली जग-भाया। नहीं पार किसीने पाया, जिसने पाया उसने छिपाया ॥प्र०॥१॥ वीतशोकश स्तम्बज राजा, चक्रवर्ती गरीव निवाजा। कनक श्री हेमामालिनी रानी, सती शीलवती पतिमानी ॥प्र०॥२॥ पुत्री कनकश्री कनकलता थी, एक दूसरी पद्मलता थी। हेममालिनी पुत्री पद्मा, लियो संयम बनी गुण सद्मा ॥ प्र० ॥ ३ ॥ दैवयोग एक एक दिन वेश्या, देखी आयी अशुभ मन लेश्या। वन् ऐबी तप परभावे, मरके देवी सुधर्मे थावे ॥प्र०॥४॥ जीव कनकश्री दान प्रभावे, बना मणिकुंडली तूं भावे। कनक षेद्मलता इम भावे, इंदुषेण विंदुषेण थावे॥ प्र० ॥५॥ पद्माजीव वेक्या हुई भारत, करे निजपर सबको गारत, इंदुषेण चिंदुषेण माई, करते हैं उस हेतु लड़ाई ॥ प्र० ॥६॥ प्रमु मुखसे सुनी यह बात, युद्ध रोकने आयो भ्रात। भनकी मैं तुमरी माता, भगिनी गणिका वस धाता॥

१ पश्चिम पुष्करवरहीप शीतोदा नदी के दक्षिण किनारे सिल्लावती नाम के विजयमें 'वीतशोक' नाम का नगर का राजा 'रत्नध्वज'।

प्र० । ७॥ मोह विरुक्षित सारा ससार, समको सोचो करो निरधार । राग द्वेष मोहको त्यागो, आतम रुक्ष्मी मुनि पथ रुगो ॥ प्र० ॥८॥

#### ॥ दोहा ॥

धिक धिक हम पशुतुल्यको, इम बोले दो आत!
गुरुसम हम सममाहया, घन्य पूर्व मन मात ॥१॥
छोर१ सकल ससारको, घर्म रुचि शुरुपास।
चार सहस नृप साथमें, वत लीनो सुपरास ॥२॥
शुक्ल - ध्यान दावानलें, कर्म काष्ट्रको जार।
सिद्धि नगर वासा किया, आवागमन निवार ॥३॥
आयु युगल पूरण करी, स्वर्ग सुधमें जाय।
काल करी नरलोकमें रधन पुरमें आय ॥४॥
अर्क कीर्ति सुत ऊपनो, ज्योतिर्माल पेट।
अमिततेज अभिधा धरे, मात पिता हुए मेट ॥४॥

१ इन्द्रपेग बिन्द्रपेग दोनों भाई।

२ भरतक्षेत्र वताढ्य पर्वत रथम् पुरवक्षवाल नाम का नगर ।

३ ज्वल्पनटी विद्याधरपुत्र अर्कजीर्त्त की स्त्री ज्योतिर्माला की कूस से श्रीपेण का जीव पुत्रपने पैदा हुआ जिसका नाम स्वमिततेजा रसा।

( तर्ज - लावणी देश-त्रिताल-सिद्धाचल तीरथनाथ )

आतम गुण समकित सार जगतमें जानो, समकितसे निर्मल ज्ञान क्रिया सब मानो ॥ अंचली ॥ शुद्ध देव गुरु शुद्ध धर्म तत्त्व हैं तीनों, अथवा नव तत्त्व कहे जिनदेवके चीनो । है जीवर अजीवर पुण्यर अरु पापर पिछानो, आस्रवर्ध संवर्ध और बंध किर्जराट ठानो । नवमा है मोक्षर स्वरूप कहे जिनरानो ॥ समिकतसे० ॥ १॥ समिकत परभाव श्रीषेण जीवको कहिये, शोडप जिन शांतिनाथ शांति पद लहिए। चौथे भव नाम अमिततेजा तस नारा, नारायण× पुत्री ज्योतिप्रभा गुण भारी। शिखिनंदिता श्रीषेण पूर्व भव मानो ॥ समिकतसे० ॥२॥ रविकार्ति पुत्री सुतारा भामा अधावे, अभिनंदिता नारायण पुत्र कहावे। श्रीविजय नाम शुभ मात तातने दीनो, जस लग्न सुतारा संग तातने कीनो। इम चारोंका संबंध

<sup>×</sup> श्रीषेग के भव में शिखिनंदिता नाम की श्रीषेग की जो दूसरी राणी थी उसका जीव, त्रिपृष्ट नाम के वासुदेवकी स्वयंप्रभा नाम की राणी की कूखसे पुत्रीपने पैदा हुआ जिसका नाम ज्योतिप्रभा रखा गया, वह अमिततेजा के साथ विवाही गई।

<sup>🖇</sup> सत्यभामा का जीव।

विचारी जानो ॥ समकितसे० ॥ ३ ॥ अर्ककीर्त्ते छोरी राज्य हुतो अनगारी, करे अमित्रतेज अब राज्य न्याय अनुसारी । आता त्रिपृष्ट वियोग सोग इलधारी १ हुओ साध कर श्रीविजय राज्य अधिकारी । प्रगट्यो निज आतम केवल ज्ञान राजानो ॥ समकितसे० ॥ ४ ॥ विद्याधर अञ्चित्रोप कपिल अवधारो, इरी नार सुतारा कीनो कपट विस्तारो । आखिर संग्रामसे माग शरण बलर लीनो. श्रीविजयामिततेजा ने पीछो कीनो । ज्ञानी मुनिने पूरव संबंध बखानो ॥ समकितसे०॥ ५ ॥ श्रीपेण अमिततेजाको प्यारे जानो, अभिनदिता श्रीविजयराज को मानो। शिखिनंदिताको ज्योति प्रमा दिल धारो, सत्यभामा नाम सतारा जीव ये चारो । विद्याधर अश्वनिघोप कविल अभिघानो ॥ समिकतसे० ॥ ६ ॥ अशनिर माता वहाँ आई सुतारा लेके, मुनि चरणी दोनों भावसे मस्तक टेके। उपदेश सुनि सुनि स्थाग दिया ससारा, लिया सयम अपने

१ अचल नाम का वल्टेब। २ अचल वल्टेव पेचल्द्यानी मुनि के शरमें अशनियोप चित्राधर श्री विजयराज और अमिततेजा के प्रनाप को न सहनकर सप्राम को छोड भागकर आ गया, पीठे ही पीठे श्री विजयराज और अमितेजा भी वहा ही आये।

३ अगनियोप।

आप किया निस्तारा। आतम लक्ष्मी वल्लभ मन अति हर खानो ॥ समकितसे० ॥ ७ ॥

### ॥ दोहा ॥

मिन उपदेश प्रभावसे, शांत हुये सब छिकर ।
अश्विनेर संयम लिया, नृपित साथ अनेक ॥१॥
स्वयं प्रभा श्रीविजय की, माता तज संसार ।
शुद्ध भाव संयम ग्रही, निज आतम उद्धार ॥२॥
श्रीविजयामिततेजने, अणुव्रत लीना धार ।
नमन करी मिनराजको, पहुँचे नगर ममार ॥३॥
विधिसे श्रावक धर्मको, आराधी दो राय ।
राज्य देश निज पुत्रको, आप हुये मिनराय ॥४॥
श्रीविजयामिततेज दो, अनशन कर सनिदान ।
निर्निदान कमसे बने, प्राणत करण विमान ॥५॥

१ छेक-चतुर । २ अशनिघोष ।

रे श्रीविजय राजिंदिने अपने पिता त्रिष्ण्ट वासुदेव की भृद्धि को याद करके आप वासुदेव वनने का नियाणा किया था इस छिये 'सनिदान' नियाणावाला और अमिततेजा ने नियाणा नहीं किया था इसलिये 'निर्निदान' नियाणा विनाका ॥

४ प्राणत कलप दशमा देवलोक।

( तर्ज पील-अथवा-गिरिवर दर्शन विरहा पावे )

जिन्दर वचन जगत हितकारी, निज निज भाव करण अधिकारी ॥ अ० ॥ कर्माधीन जीव जग फिरता, नाना रूप घरत ससारी। कर्म रहित आतम निजरूपे, सत चित आनद रूप विहारी ॥ जिन० ॥१॥ पूर्वे विदेहे रमणी विजयमें, ग्रम नामा नगरी शुभकारी। स्विमित सागर न्प राणी वसुन्धरा, कृख अमिततेजा अवतारी ॥जिन० ॥२॥ गजर वृपर चांदर सरोवर४ पूरण, देखे सुपने राणीने चारी। पूछा पविको नृप कहे देवी, सुत होगा उत्तम हलघारी× ॥ जिन० ॥३॥ प्रत्र हुआ दिया नाम पिताने, अपराजित रूप रुक्षण भारी । देखत दिलमें हुएं मनावत. मात पिता सज्जन नर नारी ॥ जिन० ॥४॥ नाम अनु धरा दूसरी राणी देखत सुपना शयन मुमारी। केसरी१ लक्ष्मी२ सूर्यं३ कलग्रध फुन, सागरध रतन वलन पहोहारी ॥जिन०॥५॥ पितको कहती प्रेमसे राणी, सुपने देखे मात उदारी। क्या होगा फल नाय कहे नृष, विष्णु सुत होगा नलकारी ॥ जिन० ॥६॥ स्वर्गसे जीव श्री विजयका च्यतके, आया गर्भमें पुण्य आधारी। समये पुत्र हुओ अति सुन्दर, नाम

क्ष जंबुद्वीपमे । × हरुघारी-बरुदेव ।

अनंतवीर्य अवधारी ॥ जिन० ॥७॥ राम कृष्ण दोनों बड-भागी, विद्या यौवनके हुये धारी । आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम, वल्लभ उत्तम जन वलिहारी ॥ जिन० ॥८॥

### ॥ दोहा ॥

स्तिमितसागर नृप एकदा, मुनिसे सुन उपदेश।
अनंनवीर्यको नृप वना, आप लियो मुनिवेश ॥१॥
मूलोत्तर गुण साधता, तप तपता मुनि इंद।
अंत विराधक दैववश, हुआ बना चमरीद ॥२॥
राम कृष्ण दो न्याय से, करे पिताका राज।
विद्याधर सहवाससे, सीखे विद्या ब्राज ॥३॥
एक दिवस नारदमुनि, आया पर्षद माह।
नाटकश् दासी तानमें, ख्याला किसीने नाह ॥४॥
रोप करी चलता हुआ, गया दिमतारि पास।
शोभा चेटीकी करी, हुई दिमतारी नाश ॥५॥

१ बर्वरी और किराती नाम की दो दासी गीत नाटकादि कला में अति कुशल थीं, जिस वक्त नारदजी अनन्तवीर्थ और अपराजित दोनों भाइयों की राजसभा में आए उस वक्त वहाँ उन दोनों दासियों का संगीत हो रहा था, इस कारण किसी ने उधर ख्याल नहीं किया, जिस पर नारदजी विगड़ पड़े।

( छावणी-चाल सग नर परनारी हरना )

करमकी वात जगत भारी, किये करम फल पाय शुभाशुभ, जग सब नरनारी ॥ क० ॥ अचली ॥ करम फल निज निजका पाना, मीठा हो वा कटक विना किये नहीं फल नाना । निमित्त मातर परको जानी, भोजन किया खराब ब्ररा उडकार भी तस मानो । थान सब रीति यह ठानो । नारद दामी दो बने, दमिवारिके निमित्त । होण-हार ही होत है, होणी आबे चित्त। मांगता दासी दिमतारि ॥ किये करम० ॥१॥ इतने दासी मांग कीनी, मेजेंगे कर सोच चलो आज्ञा विष्ण दीनी। सलाइ कीनी दोनों भाई, कीजे विद्या सिद्ध प्रथम पीछे सब चतराई। करी सिद्ध विया अपनाई। दृत दुवारा आगया, दीनो त्तस समकाय । विद्यावल दासी बने, राम कृष्ण दो भाय । गये सग दत रामरदारी ॥ किये करम० ॥ २ ॥ देखके दमितारि मनमें, सोचे रूप अपूर्व अहो इन दोनोंके तनमें। करण नाटक आज्ञा दीनी, दोनोने कर रग अपूरव समा मृढ कीनी। धार ससार सार ठीनी। एक हो दमितारि कहे, सुनो हमारी वात । सिखलाओ नाटक कला, पुत्री मुक्त दिनरात । कनकत्री होने हुशियारी ॥

तुम०॥ १॥ न्याय नीतिसे राज्य चलाते अत्याचार निवार। पर उपकार करनमें सूरे धन धन तुम अवतार॥ तुम०॥ २॥ विरता माता कुखसे उपनी सुमति कन्या सार। बलभदर जस तात कहावे बार बार बिलहार॥ तुम० ॥ ३ ॥ धर्म पसाय स्वयंवर मंडप बोध दियो सुरी १ आय। मात पिता परिवारकी आज्ञा लेकर संयम पाय॥ तुम० ॥ ४ ॥ कर्म खपाई मोक्ष सधाई सुमति हुई भव पार । अनंतवीर्थ वियोगसे मनमें अपराजित दुख धार ॥ तुम०॥ ५॥ धिक संसार असार विचारी नृप संग सोल हजार । जयंधर गणधर चरनोंमें त्याग दियो संसार ॥ तुम० ॥ ६ ॥ आतम लक्ष्मी कारण संयम पारी अनशन धार। द्वादश स्वर्ग पति सुखन्लम उपनो हर्प अपार॥ तुम०॥७॥

### ॥ दोहा ॥

नरकायु पूरण करी, दो चालीस हजार। अनंतवीर्य वैताद्यकी, उत्तर श्रेणि सार॥१॥ नगर गगनवल्लभ पति, मेघबाहन भूपार। मेघमालिनी कुखसे, सेघनाद अवतार॥२॥

१ सुरी-देवो जो समित कन्या की पूर्व जम्म की बहिन थी।

योजन वय राजा हुआं, दो श्रेणी भरतार।
विद्यावल मेरु गिरि, सिद्धायतन जुहार॥३॥
शाक्षत जिन वदन लिये, आयो सह परिवार।
पूर्व सहोदर देखके, जाग्यो स्नेह उदार॥४॥
बोध दियो हरि भाइको, करो त्याग संसार।
मानलियो गुरुनचन सम, मानी अति उपकार॥ ४॥

#### ( तर्ज वसन्त-होई आनन्द बहार )

धर्म सदा जयकाररे भवि धारो हियेमें। धारो हियेमें सारो जिये में. धर्म सदा जयकार रे ॥भवि०॥अं०॥ अमर-ग्ररु नामा मनिरे, आये करत विहाररे ॥ भवि० ॥ १ ॥ मेघनाद विद्याधरे रे. लीनो सबम भार रे॥ भवि०॥ २॥ एक दिवस मेरु गिरि रे, लायो ध्यान उदाररे ॥भवि०॥३॥ अक्तग्रीव नंदन अरिरे, पूरव भन अनुसाररे ॥ भवि० ॥४॥ दैत्य हुओ भटकत भवेरे, वैर म्रुनियर धाररे ॥भवि०॥५ ॥ कष्ट दिये दिये कई जातकेरे, सहन किये अनगाररे ॥ भवि० ॥ ६ ॥ आसम लक्ष्मी हर्पसेरे, मुनि अनशन अवधाररे ॥ भवि० ॥ ७ ॥ अच्युत सामानिक हुओरे. वल्लम हर्प अपाररे ॥ मवि ॥ ८ ॥

### ॥ दोहा ॥

अच्यतपति पद भोगके, अपराजित सुखदाय ॥१॥
पूर्व विजय मंगलावती, रत्नसंचया नाम।
पुरि क्षेमंकर नरपति, योग क्षेमके धाम॥२॥
रत्नमाला राणी सती, तस कृषे अवतार।
पंदरमा१ सह वज्रके, चउद सुपन अवधार॥३॥
राणी पूछे रायको, नाथ कहो फल आप।
होगा सुत चक्री तुभे वज्री२ सम परताप॥४॥
जन्म समय सुत तातने, कियो उत्सव अभिराम।
चज्र सुपनके स्पालसे, दियो वज्रायुव नाम॥४॥

( तर्ज - सीया राम भजो मन मेरा )

धन्य बज्रायुध अवतारा, जिने समिकत दृहतरधारा॥ धन्य०॥ अंचली ॥ यौदन वय बज्रायुध धारी, पाली सकल कला हुशियारी, मात पिता संबंधी विचारी, लक्ष्मीवती विवाही नारी॥ प्रभ्र०॥ जीव अनंतवीर्यका च्यवके अच्युत कल्पसे आवे, लक्ष्मीवती कुक्षी सुक्तिमें मुक्ताफल सम थावे। सुचित सुन्दर स्वप्न अनुपम समय सुत फल पावे,

१ - राणी रत्नमालाने वज्र सहित १४ स्वप्न देखे। २ वज्री-इन्द्र।

सहसायुघ ठवी नाम महोत्सन विधविध तात करावे । यही रीति सब समारा ॥ धन्य बज्जायुध अवजारा ॥१॥ यीजनवय कलावान कहायो, दादा दादी दिलमें सुहायो, नृपप्रती कनकश्री करायो. आनद मग्छ मग्न सनायो॥ प्र०॥ तिसकामी सुत हुवा अनुपम शतनिल नाम धराया, वैठे एक दिन सब परिवारे क्षेमकर महाराया । ईशार्नेहे देव-समामें वजायध गुण गाया, चित्रचूल सुर माने नाही लेन परीक्षा आया । जग दुर्जन यह अधिकारा ॥ धन्य वज्रायव अवतारा ॥२॥ नास्तिक मतिसे सुर प्रक्रन कीनो, समिकत में बजायुध लीनो. उत्तर सुरको यथारथ दीनों तू प्रत्यक्ष निरोध में भीनो ॥ प्र० ॥ खुद ही अपने ज्ञानमे देखो पूर्व भव क्या कीता, सुकृत जिसका फल वैभन यह सुरभवका है लीता। पूरव भव थे ना तुम इस भव देव जीव है जीता. इस भव परमन उमय लोक है सिद्ध वचन यह गीता। कहे जिनार महगणधारा॥ धन्य वज्रायुध अवतारा ॥३॥ चित्रचृल कहे धन्य बलिहारी, भवजल गिरतो लीनो उगारी, चिर मिध्यात्व मैं दीनो विसारी, दीजे समकित ग्रुम उपकारी ॥ प्र० ॥ वज्रायुवने समितित दीनो सुर रुहे अति हरखाना, किंकर हूँ मैं तुमरा स्त्रामी

अवसर याद कराना। नमन करी आभूषण देई पहुँचा देव विमाना, सुरवित संमुख भावे कीना वज्रायुध गुणगाना। होवे गुणी गुणिजन गुण भारा॥ धन्य वज्रायुध अवतारा ॥४॥ इन्द्र कहे सुन सुरवर प्यारे, धन्य है वो जो समिकित धारे, आप तरे औरोंको तारे, वज्रायुधमें गुण हैं अपारे। प्र०। क्षेमंकर जिन केत्रली होके होंगे तोरथ स्वामी, चक्री होगा तब वज्रायुध चक्ररत्नको पामी। पंचम भन्नमें पंचम चक्री शांतिनाथ अभिरामी, आतम लक्ष्मी तीर्थंकर पद सेवा आतमरामी। होगा वल्लभ हर्ष अपारा॥ धन्य वज्रायुध अवतारा॥५॥

॥ दोहा ॥

ऋतु वसंतमें एक दिन, जलक्रीडा के हेत।
वज्रायुध वापीर गयो, अंतेऊर समेत ॥१॥
दिमतारि अरि पूर्वका, देवर हुओ वहां आय।
वज्रायुधको देखके, पूर्व वैर मन लाय॥२॥
मारणकी इच्छा करी, सपरिवार कुमार।
वापी ऊपर डारियो, पर्वत एक उखार॥३॥

१ वापी-वाव-बौडी। २ दमितारी प्रतिवासुदेवका जीव चिरकाल संसार में परिभ्रमण करता हुआ इस समय विद्युदंष्ट्र नाम का देवता हुआ था।

निज वल तोड पहाडको, बजायुघ वलनान । वापि वाहिर आह्यो, तोडी सुर अभिमान ॥४॥ इस अवसर नटीकारे, हरिर यात्रा मन घार । नमन विदेहज? जिनकरी जाता दंस कुमार ॥४॥

( बरबा-कहेरवा चाल घन घन वो जगमे ) धन धन बजायुध नग्नाथ, जाऊ तुम चरनन पर वारी ॥ अचली ॥ तुम इम भन हो नरनाथ, पंचम मव शांतिनाथ । बनोगे नरर और तीरथ नाथ, नमन करुं चरनन वार हजारी ॥घ०॥१॥ गयो हरि निज न्वर्ग मकार वज्रायुध नगर पधार । किया क्षेमकरने निचार, राज्यका बज्रायुध अधिकारी ॥घ०॥२॥ समये लोकांतिक आय, विनवे क्षेमकर पाय। लेड दीक्षा तीर्घ चलाय, करो उपकार जगत उपकारी ॥घ०॥३॥ दियो प्रभुने वार्षिकदान, लियो सयम अति सनमान । कियो प्रगट केरलज्ञान, करी क्षय घातीकर्मको चारी ॥घ०॥४॥ वजी वज्रायुघ साथ, उपदेश सुनी जगनाय । माचे नमी जोरी हाथ, गये निज धाम अतुल सुखकारी ॥घ०॥४॥ आतम लक्ष्मी सुपसाय,

१ इन्द्र । २ महाविदेह के तीर्थं करोंको। ३ मरनाथ - चकी और तीर्धनाय - तीर्थं कर ।

क्षेमंकर श्रीजिनराय विचरे भविजन हर्पाय, करी वल्लभ जिनराज दिदारी॥ घ०॥ ६॥

॥ दोहा ॥

वज्रायुध चकी बन्यो, विजय कियो छै खंड। न्याय सहित पालन करे, प्रजा नहीं कर दंड ॥१॥ यौबराज्य स्थापन कियो, सहस्रायुध कुमार। बैठो एक दिन पर्पदि, साथ सकल परिवार ॥२॥ डरतो १ विद्याधर युवा, शरणे आयो राय। पीछे मारनको कई, आये दिये समकाय॥३॥ सवने संयम है लिया, क्षेमंकर जिन पास। कर्म खपी मुक्ति गये, हो गई पूरण आस ।।।।। वज्रायुध सुत सुत भलो, कनकशक्ति शुभ नाम। संयम लेइ मुक्ति गयो, पायो आतमराम ॥५॥

१ एक दिन चक्रवर्ती राजा वज्रायुध अपने मातहतके राजा सामंत और मंत्री मंडल आदिके साथ सभा में वैठे हुए थे इतनेमें एक युवा विद्याधर कांपता हुआ आकाशसे नीचे उतरा और वज्रायुध की शरण में आया। उसके बाद ही ढाल तलवार हाथ में लिये एक विद्याधरी और गदा हाथ में लिये हुए एक विद्याधर भी आ पहुँचे।

( माट दादरा-मेरे गमका तराना यह तर्ज चाल-हिमाचल धारा )

जिनवर हितकारी अति उपकारी निमये चार हजार। प्रभु आनंदधारी जय जयकारी, जाऊं वलिहारी निमये वार हजार ॥ अ० ॥ क्षेमकर प्रभु आवियारे, सुन वजायुध राव । साहपर गुद्ध भावसेरे, आय नमे प्रश्च पायरे ।प्रश्च०। ॥१॥ भ्रम भावे प्रसु देशनारे, सुन सयम मन धार। राजार राणी पुत्रकेरे, साथ हुओ अनगाररे ॥ प्रभु० ॥२॥ सहन करत उपसर्गकोरे, करता उग्र विहार। तप तपता कड जातकेरे, निज आतम उद्धाररे । प्रभु०॥३॥ सहस्राय्ध सुन आवियारे, पिहिताश्रत गणधार। कर्णामृत सुनी देशनारे, लीनो संयम भारते ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ सहस्रायुध मुनि विचरतारे, बजायुध मिला आय । पुत्र पिता दोनों म्रनिरे, विचरे माथ सदायरे ॥ प्रमु० ॥ ५ ॥ पदरमे देव-लोकमे रे, उपने अनशन पाल। आतम लक्ष्मी संपदारे, वल्लम हर्ष निहालरे ॥ प्रस्र० ॥ ६ ॥

१ चार हजार मुक्ट यथ राजा, चार हजार राणिया और सान सा पुर्ते के माथ यशायुर चक्रीतेने श्री क्षेमंकर नीर्थंकर के परनोंमें दीक्षा धारण की।

॥ दोहा ॥

पुंडरिकणी नगरी भली, राजा घनस्थ सार। प्रियमति और मनोरमा, दो तस सुन्दर नार ॥१॥ ग्रे वेयक पूरण करी, वज्रायुध निज आयश। व्रियमति उदरे आवियो, मेघ सुपन द्रसाय॥२॥ सहस्रायुध रथ स्वप्नसे, मनोरमा उर धार। समये सुत दो ऊपने, आनंद हर्ष अपार ॥३॥ नाम मेघरथ ठानियो, प्रियमति सुत अभिराम। मनोरमा सुत धारियो, दृढ्रथ सुन्दर नाम ॥४॥ योवन वय शादीर हुइ, नंदिषेण घनसेन३। तनय मेघरथ जानिये, दृहरथ सुत रथसेन॥५॥ ( तर्ज- कुबजाने जादू डारा )

धन्य घनरथ नृप अवतारा, जिनें सार लिया संसारा ॥ धन्य० ॥ अं० ॥ एक दिन पुत्रप्रपुत्र सहित नृप, अंतेउर परिवारा । नाना विनोद करत उसवेरा, गणिका वचन उचारा ॥ धन्य० ॥१॥ देव मेरा यह कुर्कुट जिसके, कुर्कुटसे जाय हारा । लाख सुनैये देऊं उसको, सच्चा प्रण है म्हारा ॥ धन्य० ॥ २ ॥ राणी मनोरमाने मंगवाया,

१ आयु । २ शादी=विवाह-स्मन । ३ मेघसेन ।

कीडा कुर्फुट सारा । दोनों युद्ध करत आपसमें, देवत खूर प्रहारा ॥ धन्य ० ॥ ३ ॥ कहे घनरथ दोनोंमें कोई, जीतेगा नहीं प्यारा । प्रक्त मेघरया उत्तर घनरय, पूरव भन विस्तारा ॥ धन्य० ॥४॥ स्त्रयं बुद्ध हैं तो भी आये, लोकांतिक अधिकारा। मेघरथको राज्य दिया प्रभु, दृदरथ युत्रराज धारा ॥ धन्य० ॥ ५ ॥ वापिकदान देह लेड दीक्षा, घाति करम निडारा। आतम लक्ष्मी केवल पायो, वरुत्रम हर्ष अवारा ॥ धन्य० ॥ ६ ॥

#### ॥ दोहा ॥

देवरमण उद्यानमं. राजा प्रियासमेत। इक दिन नाटक देखता, चैठा आनद देत ॥१॥ आयो इस अवसर वहां, एक पुरुष सह नार । प्रियमित्रार ने पूछियो, दे उत्तर भरतार ॥२॥ विद्याधर निद्याधरी, अमित वाहन भगनान । दर्शन करी आये यहाँ, भाग्यतान गुणवान ॥३॥

१ राजा पनस्थ ने कहा इन दोनों में से किसी एक का भी जय या पराजय न होगा। इस वात को सुनकर मेघरथ ने प्रश्न किया कि, पिताजी ! इसका क्या कारण है ? तब तीन ज्ञान के धर्ता राजा धनरथ ने पूर्व मच सम्बन्ध विस्तार से वर्णन किया।

२ एक दिन मेघरथ राजा अपनी प्रियमित्रा रागी सहित

राज्य पुत्रको सींपके, घनरथ जिनवर पास । लेइ दीक्षा खपी कर्मको, पावेंगे शिववास ॥४॥ नमन मेघरथको करी, दोनों गये निज धाम । देवरमणसे मेघरथ, आयो अपने ठाम ॥५॥

(लावनी—नेमजी की जान बड़ी भारी)
जगतमें जिनवर जयकारी, धरम जिनवरका सुखकारी ॥ अंचली० ॥ दोष अष्टादशके त्यागी, प्रभु नहीं
द्वेषी नहीं रागी। धरम जग उनका फरमाया, सही है सच्चा
सुखदाया। बीतराग जिनदेव हैं, नामका नहीं विचार।
अरिहंत जिन शिव विष्णु विधाता, राम महेश गोपार।
चाहे हों हरि हर गिरधारी, जगतमें जिनवर जयकारी ॥१॥
धरम साधु श्रावक कहिये, सर्वविरति साधु लहिये।

देवरमण नाम के उद्यान में अशोक वृक्ष के तले बैठा हुआ सुन्दर संगीत-नाटक देख रहा था। इतने में वहां हजारों भूतों ने आकर राजा को खुश करने के लिये बड़ा भारी नाटक करना शुरू किया। उनका नृत्यं हो ही रहा था, कि एक विमान आसमान से नीचे उतरकर मेघरथ राजा के पास आया विमान में सुन्दराकृति एक पुरुप स्त्रो सहित बैठा हुआ था। इनको देखकर प्रियमित्रा ने अपने पित से पूछा कि हे नाथ! ये कौन हैं? और यहां किस कारण आये हैं? राजा ने उसका खुलासा किया।

देशिनरिति श्रायक साथे, निरंतर आतम गुण वाधे।
मेघरथ पीपध धारके, वैठो पीपधागार। जिननर धर्म
सुनावत साथी सुनते हपे अपार। नमोनित जिननर
अनगारी, जगतमें जिननर जयकारी।।२॥ कांपता पारापतर
आके, गिरा गोदीर चक्कर खाके। बोलता गदगदश् नरनानी, निशानी शरणागत प्रानी। पीछे ही फट फपट के, आयो परी वाज। कथनी अपनी सबही सुनावन, लागो मेधरथ राज। कन्नूतर अरज करी जारी, जगतमें जिननर जयकारी॥३॥

( तर्ज- पूजन तो हो रहा है )

कबूतर श्रणा तो ले लिया है चाहे मारो या उगारो ॥ अंचली० ॥ तुम धर्मके हो धोरी, सुनो अर्ज एक मोरी। न गुनाह कोई किया है, चाहे मारो या उगारो ॥ श० ॥ १ ॥ हो प्राणका भी जाना, आश्रितको प्रचाना। तुम धर्म कह दिया है, चाहे मारो या उगारो ॥ श० ॥ २ ॥

राजा — यस धर्म ग्रुम्म द्विया है चाहे मानी या न मानी

१ क्यूतर। २ सोछे मे । ३ इसके भरता।

॥ अं० ॥ भय कुछ न कर तूं प्रानी, करनी मैं रक्षा ठानी । जवतक मेरा जिया है, चाहे मानी या न मानी ॥ वस० ॥ ३ ॥

वाज

मैं भी शरण लिया है, चाहे मानो या न मानो ॥ अं० ॥ राजन् यह भक्ष्य मेरा, देना है धर्म तेरा । दया दान मानिया है, चाहे मानो या न मानो ॥ मैंभी० ॥४॥ दया धर्मी तुम कहाओ, मुक्तको न क्यों बचाओ । कहना मैं कह दिया है, चाहे मानो या न मानो ॥ मैं भी० ॥४॥ राजा—

शिर जावे तो जावे, मेरा दया धरम ना जावे ॥अं०॥ दया बिना कोई धरम नहीं है, धर्मका मूल कहावे ॥ मेरा० ॥ १ ॥ दया के कारण ऋषि म्रुनि तापस, वन में ध्यान लगावे ॥ मेरा० ॥२॥ शिर जावे तो जावे, मेरा सत्य धरम ना जावे ॥ अं० ॥ सत्यसे धर्म परीक्षा होवे, जग जय सत्य मनावे ॥ मेरा सत्य० ॥३॥ सत्य प्रभावे जगजन सज्जन, सितयों के गुण गावे ॥ मेरा सत्य० ॥४॥ सिर जावे तो जावे मेरा क्षात्र धरम न जावे ॥ अं० ॥ सच्चा क्षत्री वो है जगमें, शरणागतको बचावे ॥ मेरा क्षात्र० ॥४॥ मैं नहीं

द्ंगा शरणे आया, परलो क्यों नहीं आवे ॥मेरा क्षात्र०॥६॥ सच्चा धर्मी उपको कहिये, धर्म लिये मर जावे ॥ मेरा आत्म घरम ना जावे ॥ ७ ॥

#### ( तर्ज-लावणी )

जगत में जिनगर जयकारी, धरम जिनगर का सुख-कारी ॥ अंचली ॥

माज-

वाल कहं सुन राजन प्यारे, कहा मेरा क्यों नहीं धारे। बनाया पारायत जैसे, बनाओ सुक्तको भी वेसे। मरता हूँ में भूरा से, दया करी सुक्त तार। दे दो भक्ष्य मेरा मोहे जरही, होवा अति उपकार। कहाते तुम उपकारी। जनवमें जिनार जयकारी ॥४॥

#### राजा-

गरग आया नहीं में देना, यदि तें माम ही हूं लेना। फर्नर सम अवना देऊ, ग्राण बत्मल में हो लेऊ। इस कही समदाई तुला, दीनो कर्नर धार। काट काट निन देदमें दीनो, मान न कीनो जिलार। देखियो पागपा मारी। जानमें जिनार जवकारी॥ प्र॥ अतुल साहस राजा धारी। तुलापर बैठी दृशियारी। देख सप हाहाकार करते, दुःख दिल अपनेमें धरते। मायावी कोई देव है, पक्षी न इतनो भार। विन कारण क्यों नाश करत हो, अपने आप विचार। प्रगट हुओ देव चमत्कारी। जगतमें जिनवर जयकारी॥ ६॥

देवता (तर्ज इस कल्युग में लाखों गुरु हैं हुये)

इस दुनियांमें लाखों करोड़ों हुये शाह तुमसा तो कोई मगर न हुआ। खुदको रहमकी खातिर किया कुरवां, तुमसा और किसीका जिगर न हुआ ॥इस०॥अं०॥ तेरी इन्द्रने जो सिफत की स्वर्गमें, सुनकर मुक्तसे न विलक्कल सही वो गइ। आया तेरा मैं लेने यहां इमतिहां, मुक्तसा और कोई वेकदर न हुआ ॥ इस०॥ १॥ लाया जोर था जितना मेरेमें सभी, कार आमद न हुआ जरां भी यहां। तुमने धार लिया करना परका भला, इसलिये तुमपै कुछ भी असर न हुआ ॥ इस०॥ २॥

॥ दोहा ॥

धन्य धन्य तुम धन्य हैं, धन्य मात अरु तात। धन्य जन्म तुम सफल है, धन्य धन्य दिनगत॥१॥ (तर्ज—लावणी—जगत में जिनवर जयकारी) स्तुति करता नमता राजा, गया कर देव स्वर्ग साजा। पूछिया९ कारण परिवारा, कहा पूरव भव विस्तारा। पारापत और वाज दो, सुन पूरव भन आप। नमन करत आतम धन्य मानत करता मनमें ताप। करी अनशन सुरपर धारी। जगतमें जिनवर०॥१॥

#### ॥ दोहा ॥

वाज कपूतर जीवका, याद करी श्वात । प्रशम बीज वैराग्यको, पायो अवनीकात ॥१॥ अष्टम तप उपसर्गको, सहन परीपद हेत । धीर वीर सम मेरुके, कायोत्सर्ग समेत ॥२॥

१ जब देवता— "पूर्व भव के बँर से युद्ध में तरपर इन होनों पिक्षयों को देरा इनके गरीर में अधिष्ठाता होक्य परीक्षा हेने के निमित्त है सत्तुक्य । मने जो छुछ आपको काट दिया मेरे उस अपराब को क्षमा कर" इत्यादि कहता हुआ राजा को राजी करके स्नृति करता हुआ चला गया, तब चिकत हाकर सामतादि परिवार ने राजा मेघरय को पृष्ठा—हे स्वामित् । ये बाज और कर्नतर पूर्व जन्म में कीक थे ? इनका पारस्वरिक येर किस निमित्त से हुआ ? और यह देवता पूर्व भव में कीन था ? इसने निना ही किसी अपराध के इतनी माया फंलाकर आपको प्राणीत क्ष्ट में क्यों डाला ? इसके जवाब में राजाने पूर्व खुतांन सुनाया।

खंडे समाधि घ्यानमें, देख इन्द्र ईशान।
मन वच काया शुद्धिसे, नमन करत भगवान ॥३॥
नमन किया किसको विभो, खुद ही तुम हो नाथ।
इन्द्र कहे नृप मेघरथ, नाथ अनाथ सनाथ॥४॥
भावी जिन हैं घ्यानमें, नमन कियो कर जोड।
ध्यान चलाया ना चले, इन्द्र सुरासुर कोड॥४॥
( लावणी-माराठी-ऋपभजिनंद विमलगिरिमंडन )

चित्तसमाधि आधि व्याधि टारे सब संसारारे, ध्यान समाधि दृढ़कर धारे धन्य जग वो नर नारारे॥ अं०॥ ईशान इन्द्र करी महिमाको सुन इन्द्राणी उचारारे, आवेंगी हम उसको चलाकर क्या मानव इतवारारे ॥ चि० ॥१॥ इम कहती आई भूमिपर ला रहीं जोर अपारारे, अंत हार गई क्षमा याचतीं राजा पौषध पारारे ॥चि०॥२॥ आये विचरते घतरथ अर्हन् बंदत नृष परिवारारे, सुनी उपदेश हुओ वैरागी प्रभु चरणी चित धारारे ॥चि०॥३॥ मेघरथ दृहरथ दोनों भाई नृप सह चार हजारारे, सातसौ पुत्र साथमें संयम लीना आत्म उदारारे ॥ चि० ॥ ४ ॥ सहन करत उपसर्ग परीपह समिति गुप्ति भंडारारे, विविध अभिग्रह तप एकादश अंग ज्ञान अवधारारे ॥ चि० ॥५॥

वीस थानक सेनी मेघरथने तीर्थंकर पद सारारे। निका-चित्रपने प्राप्त किया ग्रम आनद मगलकारारे ॥ चि० ॥६॥ सरवारथ सिद्ध उपने दोनों ग्रुनि अनग्रन निरधारारे। आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम बल्लम जय जयकारारे ॥ चि०॥ ७॥

#### ॥ दोहा ॥

भरत क्षेत्र क्रुक देशमें, गजपुर नगर सुठाम ।
विकासन नृप घर सती, अचिरा राणी नाम ॥१॥
पक दिवस पुण्य योगसे, राणी आधी रात ।
सुखशब्यामे देखती, चडद सुपन महा जात ॥२॥
भादरता वदि सातमें, शिश्च भरणीके योग ।
सरतारथ सिद्धसे च्यती, आयु पूर्ण भोग ॥३॥
जीव मेवस्य जानिये, अचिरा उदरे आय ।
पुत्रपने पदा हुआ, पूर्ण पुण्य पसाय ॥४॥
जागी अचिरा सुपनको, याद करी क्रमनार ।
राजा पासे जायके, सुन्दर वचन उचार ॥४॥

( तर्ज--आशायरी भूषभ प्रमु भन्नज पार उतार ) सुपन फल कहिये नाथ विचार-सुपन० ॥ अंचली ॥ जाधि व्याधि सीच फिक्क नहीं, नहीं है तनमें विकार । सुखशय्या आनंदसे देखे, सुपने दस और चार ॥सुपन०॥१॥ गजर वृपर केसरीर लक्ष्मी४ देवो, फूलमाला४ श्रीकार। चंद्र६ सूर्येण ध्वज्ञ८ कुंभ६ पद्मसर१०, रत्नाकर११ जलवार ॥ सु० ॥ २ ॥ देवविमान१२ रतनकी राशि१३ निर्धुम अग्नि १४ भार । इन सुपनोंका क्या फर होगा, कहिये मुक्त भरतार ॥ सु० ॥ ३ ॥ सुन हर्षित नृप कहे सुन देवी, सुपन अति मनोहार। सुत होगा तुम तेज प्रतापी, तीर्थकर सुखकार। सुनो सुनो सुपने मंगलकार, सुपने मंगलकार ॥ सु० ॥ ४ ॥ अथवा होगा छै खंड स्वामी, चक्री रतन चउद धार। अचिरा बोली एवं भवतु, नाथ वचन सतकार ॥ सु० ॥ ५ ॥ आतम लक्ष्मी हर्ष मनाती, पति आज्ञा अनुसार । अपने शयनागारमें पहुँची, वरुक्तभ हर्ष अपार ॥ सु० ॥ ६ ॥

## ॥ काव्यम् ॥

गर्भस्थोऽपि च संस्तुतो हरिगणैर्जातस्तु हेमाचले, सद्भक्त्या सुरनायकैः श्रुचितरैः कुम्भाम्बुभिः स्नापितः। दीक्षाकेनलबोधपर्वणि महानन्दाप्तिकाले सुरः सद्बोधाप्ति-कृतेऽर्चितो जिनवरः श्री शांतिनाथोऽन्रतात्॥१॥ ॐ हीं श्रीं परमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्म-जरामृत्युनिवारणाय श्रीपरमेष्ठिने जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥

> ॥ द्वितीय जन्मकल्याणकपूजा ॥ ॥ दोहा ॥

देव गुरु और धर्मकी, वातचीत परधान।
जागरणा रात्रि करी, पालन सुपन निदान ॥१॥
प्रातःकाल बुलायके, नैमित्तिक समुदाय।
विक्वसेन फल पृद्धिया, राणी सुपन सुनाय ॥२॥
नैमित्तिक कहे नरपित, सुनो हमारी वात।
चउद सुपन हैं देखती, जिन चक्रीकी मात ॥३॥
इस कारण सुत होयगा, तीर्थंकर महाराज।
अथना चक्री होयगा, राजवश शिरताज ॥४॥
दान मान सनमानसे पहित किये विदाय।
राणी अपने गर्भकी रक्षामें चित्त लाय ॥॥॥

(तर्ज ठूमरी—जाओ जाओ नेमि पिथा) धन्य जिनराज जनगद१ ग्रांति दातारे॥ धन्य०॥ अचली॥ गर्भे प्रश्च आये जन, रोग कुरुदेश तन्। माना

१ जनपद देश।

जात पात दुख नर नारी ब्रातारे ।। धन्य०॥१॥ विविध स्त्राय कीने, पुण्य किये दान दीने। हुई नहीं तो भी भाग्यवश सातारे॥ धन्य०॥२॥ गर्भ प्रमाव जानो, पुण्य भी प्रवल मानो। एकदम सारा जनपद शांति पातारे॥ धन्य०॥ ३॥ प्रभु परताप मानी, अवधि नहीं ज्ञानी जानी। पावे नहीं पार गणपति गुण गातारे॥धन्य०॥४॥ आत्मलक्ष्मी स्वामी थावे, अनुपम हुई पावे। वल्लभ परमपद मुक्तिमुख रातारे॥ धन्य०॥ ५॥

॥ दोहा ॥

आवे जिन जब गर्भमें, कंपे आसन इन्द । अवधि ज्ञानसे देखके, नमन करे जिनचंद ॥१॥ आते भक्ति भावसे, नमन करत जिन मात । ज्ञापन करते स्वप्नफल, तीर्थंकर तुम जात ॥२॥ इम कही उत्सव कारणे, नंदीश्वरमें जाय । आठ दिवस पूजा रचे, शाश्वत श्रीजिनराय ॥३॥ सुर सुरपति निज थानमें, जावे हर्ष मनाय । राजा भी निज शक्तिसे, नव नव ठाठ बनाय ॥४॥ माता गर्भ प्रभावसे, दिन दिन तेज लहंत । धन्य जाति कुल धन्य है, अवतरिया अरिहंत ॥४॥

१ त्रात समूह।

### ( तर्ज सोहनी हू ह फिरा जगसारा )

जनमत जिन सुखकारा, सुखकारा भविजन कीजे अर्चना ॥ अं० ॥ गर्भसमय पूरण जब होवे, शुभ ब्रह शुभद्दि से जोवे। ऊंचपना छिये धारा, सुराकारा भविजन कीजे अर्चना ॥ जनमत् ॥ १ ॥ जेठ वदि तेरस सखकारी. भरणी साथ निशाकर धारी। जनमे जिन जयकारा, सुखकारा भविजन कीजे अर्चना ॥ जनमत० ॥ २ ॥ मात पुत्र दुःख दोनों न पावे, तीर्थंकर स्वमाव प्रमावे । त्रिभ्रवन होवे उजारा, सुखकारा भविजन कीजे अर्चना ॥जनमत्।॥ ॥ ३ ॥ नारक भी उस क्षण सुखी थावे. आनंद मगल लोक मनावे। ग्रुभमें शुभ अधिकारा, सुखकारा भविजन, कीजे अर्चना ॥ जनमत् ॥ ४ ॥ मृग लंखन कांचन छदि प्यारी, आतम लक्ष्मी जाउं बलिहारी। वल्लभ हर्प अपारा, सुखकारा भविजन कीजे अर्चना ॥ जनमत् ॥ ॥॥

> ॥ काव्यम् मंत्रक्च पूर्ववत् ॥ श्रीमदर्हते जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २ ॥

# ॥ तृतीय दीक्षाकल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

अवधि ज्ञानसे जानके, जन्म जिनेश्वरराय। रीति अनादि अनुसरी, दिशाक्रमारी आय ॥१॥ उरध अधो चारो दिशा, आठ रुचक परमान। चउचउविदिशामध्यकी, षट पंचाशत४६ जान ॥२॥ करके निज निज कार्यको, क्रमसे सह परिवार । जिन जिनजननीको नमी, करती जय जयकार ॥३॥ आसन कंपे इन्द्रका, अवधिज्ञान विचार। किन जन्मोत्सव कारणे, आवे जन्मागार ॥४॥ मात नमी प्रभुको ग्रही, गयो सुमेरु आप। इन्द्र सभी हाजर हुये, जिनबर पुण्य प्रताप ॥४॥ ( तर्ज ठूमरी – लागी लगन कहो कैसे छूटे०)

प्रभु पूजन सुखकारा भविजन, भवजल पार उतारारे।
प्रभु ।। अंचली ॥ चडसठ सुरपित सुरिगिरि छपर, करे
अभिषेक उदारारे। इक अभिषेके कलश अड जाति, जानो
चडसठ हजाररे॥ प्र०॥ १॥ चंदन पुष्प आदि सब
विधिसे, पूजन नाना प्रकारारे। आरात्रिक कर प्रभुके आगे,
स्तोत्र पवित्र उचारारे॥ प्र०॥ २॥ इम पूरण कर जनम

महोत्सव, अपना आप सुधारारे। लाकर प्रभुको लननी पासे, धार किया नमोकारारे॥ प्र०॥ ३॥ रत्न स्वर्ण महाद्यष्टि कीनी, गजपुर नगर समारारे। कर्त्तन्य अपना करके मध्वार आठमेर द्वीप सधारारे॥ प्र०॥४॥ सुर सुरपित सन मिल नदीक्चर, किया उत्सन अधिकारारे। आतम लक्ष्मी प्रभु पूजन कर, वल्लम हर्ष अपारारे॥ प्र०॥ ५॥

#### ॥ दोहा ॥

सुर पूजित निज पुत्रको, देखी अचिरा मात ।
रोम रोम हर्पित भई, धन्य धन्य मुक्त जात ॥१॥
विदित किया परिवारने, विश्वसेन महाराय ।
दान देह उत्सव किया, पुत्र जन्म हर्पाय ॥२॥
रोग शांत किया गर्भमें, इस कारण श्रम नाम ।
तात दियो शांति प्रभु, शांति शांतिको धाम ॥३॥
वीन ज्ञान धारी प्रभु, योजन वय जज पाय ।
मात पिता तब हर्पसे, पाणिग्रहण कराय ॥५॥
विश्वसेन देह पुत्रको, राज काज लियो साध ।
शांतिनाथके राज्यमें, नाम नहीं अपराध ॥५॥

१ इन्द्रः २ नदीश्वर ।

# ( तर्ज-अवतो पार भये हम साधो )

दीक्षा उत्सव करे सुखकारी, सुर सुरपति मिल चार प्रकारी ॥ दी० ॥ अंचली ॥ सरवारथ सिद्ध से चनी आयो, दृहरथ जीव हुओ अवतारी। शांति प्रमु सुत नाम दियो शुभ, चक्रायुध निज सम अधिकारी ॥ दी०॥१॥ क्रमसे पट खंड साधी प्रभुते, चक्री पद लीनो अय धारी। अवधिज्ञान से समय को जानी, कीनी संयम लेन तैयारी ॥ दी०॥२॥ लोकांतिक आ अरज गुजारें, अपनी अनादि रीति विचारी। नाथ तीरथ वस्ताओं जगमें, होवे जिन शासन जयकारी ॥ दी० ॥ ३ ॥ वरसी दान देह प्रमु दीनो, चक्रायुष को राज्य आचारी। चक्रायुष सुरपति मिल कीनो, दीक्षा उत्सव आनंद भारी ॥ दी० ॥ ४ ॥ जेठ वदि चौदस अरणी शशी, छठ तप कीनो सिद्ध नमोकारी। शांति 'त्रभु दीक्षा कल्याणक, साथ हुए नृप एक हजारी ॥ दी० ॥ भू॥ नंदीक्वर जा उत्सव कीनो, दीक्षा कल्याणक अनोहारी। आतम लक्ष्मी प्रभु पूजम से, होवे वल्लभ हर्ष अपारी ॥ दी० ॥ ६ ॥

॥ कान्यम् मंत्रक्च पूर्ववत् ॥ अोशान्तिजिननाथाय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥३॥

## ॥ चतुर्थ केञ्चलज्ञानकल्याणकपूजा ॥ ॥ दोहा ॥

घांति प्रभु संयम लियो, शुद्ध हुए अनगार।
सनवर्यव तव लवनो, ज्ञान अनादि चार॥१॥
मंदिरपुर परमान्नसे, पारणा प्रभु अवधार।
पांच दिन्य सुरवर किये, सुमित्र नृप आगार॥२॥
अनासीन निर्मम प्रभु, मूलोत्तर गुण धार।
ययन रहित निःसग हो, करते उत्र विहार॥३॥
समिति गुप्ति धारी प्रभु, निक्चल मेरु समान।
धर्म घ्यान तत्पर विभु, सहसारन उद्यान॥४॥
गजपुर नगर पधारिया, शातिनाय भगवत।
ग्राम नगरमे विचरते, वार मासके अत॥४॥

( तर्ज- थइ प्रेमवश पातलिया )

प्रभु ध्यानकी बिह्मारी, भनसागर पार उतारीरे ॥अचली॥ निद्वृक्षतले प्रभु छठकी, तपसा ध्यान लगायो। सप्तमसे अध्यसे आयो, सित्र ध्यान प्रथम पद चारीरे ॥ १॥ नवमे लोम कपायको स्क्षम, करके दशमे आये। स्रक्षम संपराय कहावे, क्षय मोह करण अधिकारीरे ॥ प्रसु० ॥ २ ॥ मोहकै क्षय होने से पहुँचे, क्षीणमोह गुणठाने। तस अंतसमय गुक्ल ध्याने, पद दूसरे होय विहारीरे ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ मंत्र प्रभावे जिस विष अहिका, देहसे दंशमें आवे। इस ध्यानसे तिम मन थावे, अणु-सात्र विषय अवधारीरे ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ अग्नि जिम अन्य काष्ट अभावे, आप शांत हो जावे। तिम विषयांतर के अभावे, स्वयमेव शांत मन धारीरे ॥ प्रभु० ॥ ५ ॥ ध्याना-ग्निसे घाति करमका, नाश प्रभुने कीना। उज्बल केवल थरलीना, धन्य शांतिनाथ जयकारी रे ॥ प्रमु० ॥ ६ ॥ पोष सुदि नवमी भरणी वाची, वांति वांतिके धामी। आतम लक्ष्मी पद पामी, वल्लभ मन हर्ष अपारी रे॥ प्रभु०॥७॥

[जिनसे ऊपर की तर्ज (चाल) न गाई जावे उनके लिये और खास करके पंजावियों के लिये यही ढाल कन्वाली में रखी है। दोनों में से जिनकी जो मर्जी होवे गा सकते हैं, क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। हाँ यदि अधिक उत्साह होवे और दोनों ही गाना चाहें तो वड़ी ख़ुशी से गा सकते हैं।

### ॥ कव्याली ॥

प्रसु श्रीशांति जिन तुमने, लगाई ध्यानकी धारा। होवे धारा वही जिसको, वही हो जावे भव पारा।) अंचली ॥ तरु नंदितले छडकी तपम्या ध्यानमे लीना । क्षपक्र श्रेणी लगे चढने सातसे आठ पगधारा ॥ प्रञ्च० ॥१॥ प्रथम पद ध्यान चौथेका, जोर जस स्थान नवमेमें। लोम को दक्ष्मतरकरके, दशम गुणस्थान स्त्रीकारा ॥ प्रसु०॥२॥ नारमे स्थान जा पहुँचे, करी क्षय मोहको जडसे। क्षणे अन्तिम द्वादशके, दूसरा पाय उजियारा ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ जहर ज्यूं मत्रसे अहिकार डकमें देइसे आवे। ध्यानसे त्यूं विषय अणुमें, होतहै मनका सचारा॥ प्रग्रु०॥ ४॥ अमावे अन्य काष्ठोंके, अनलर ज्युं शांत हो जाता। स्तर्यं मन शांत त्युं होता, निषयसे होत जब न्यारा ॥ प्रसु० ॥ ५ ॥ अनल जुम ध्यानसे घाति, करमको भस्म करदीना । हुओ प्रमु ज्ञान केनल है, लिया निजरूपको धारा ॥ प्रभु० ॥६॥ तिथि सुदि पोपकी नवमी, निशाकरर वास मुरणीमें। आत्म लक्ष्मी प्रभु पाये, वल्लम मन हर्प नहीं पारा ॥ त्रमु० ॥ ७ ॥

१ अहि - सर्पे । २ अनल-अग्नि । ३ निशाकर-चंद्र

तीन दिशा प्रतिरूपको श्र थापे न्यंतर देव।
भामंडल पीछे रचे, चक्र× ध्वजा पुर एव ॥३॥
स्विश सुरनारीर साधवीर अग्निर क्रण अवधार।
ज्योतिर भवनर न्यंतरर सुरी, नैरितर क्रण विचार॥४॥
ज्योतिर भवनर न्यंतरर सुरा, वायवर क्रण मकार।
सुरर नरर नारीर क्रणमें, ईशाने४ श्रीकार॥५॥

## (मालकोश-त्रिताल)

प्रश्च शांतिनाथ उपदेश देत, सुने भन्य जीव भव तरण हेत ॥ प्रश्च० ॥ अंचली ॥ दुर्लभ भव मानवको पायो, धर्म करे तो हो सुखदायो । ग्रुद्ध करी निज आत्म खेत । प्रभु० ॥ १ ॥ क्रोध मान मायाको विसारे, लोभ कषाय को द्र निवारे । इन्द्रिय जय मन धार लेत ॥ प्रभु०॥२॥ इन्द्रिय जय विन निष्फल जानो, काय क्लेश यम नियम वखानो । राग द्वेष तज देत चेत । प्रभु० ॥ ३ ॥ चक्रायुध सुनी प्रभु सुख वानी, राज्य देइ सुत हुओ सुनि ज्ञानी ।

<sup>% -</sup> प्रमु समवसरणमें पूर्वा भिमुख विराजते हैं, अन्य तीन दिशा में व्यंतर देवता प्रमु के प्रतिविंव स्थापन करते हैं, प्रभु के प्रभाव से वे भी प्रभु के समान ही दीखते हैं।

<sup>× -</sup> धर्मचक और इन्द्र ध्वज प्रभु के आगे ही होते हैं।

दीक्षा पैतीस नृप समेत ॥ प्रमु० ॥ ४ ॥ आतम लक्ष्मी प्रमुगण ईशा, चकायुघ आदि छै तीसा। वल्लभ हर्प है शिवसकेत ॥ प्रमु० ॥ ४ ॥

#### ॥ दोहा ॥

लाख वरस जिन आयुके, व्रत मंडलिक क्वमार । चकवर्त्ति मिल चारके, प्रति पणवीस१ हजार ॥१॥ एक वर्ष छद्मस्थका, शेप कैवली धार। भूमडलमें विचरते, हुआ प्रभु परिवार ॥२॥ साधु वासठ२ सहस हैं, साधवी कमरे शत चार । श्रानक दो लख ऊपरे, जानी नमति४ हजार ॥३॥ सहस तिरानवे४ श्राविका, तीन लाख सह जान । चार कल्पाणक गजपुरि, समेतशिखर निरवान ॥४॥ अन्त समय जानी प्रमु, आये शिखर गिरींद। नवसौ साध सगमे अनशन कियो जिनन्द ॥४॥ (तर्ज-न झेरो गारी दूंगीरे भरने दो मोहै नीर) शांति प्रभु अनग्रन कीनोरे वलिहारी धीर वीर। शांति॰ ॥ अंचली ॥ अनशन कीनो प्रमृ जानी, सुर सुरपति

१—२६०००, २ ६२०००, ३—६१६००, ४—२६००००, १—३६३०००।

अवधि ज्ञानी। आये निज कारज मानी रे। विलिहारी थीर वीर ॥ शांति० ॥ १ ॥ मासांते जेठ की काली, तेरस भरणी शशी भाली। यन वाक योग कियो खाली रे। चलिहारी धीर बीर ॥ शांति० ॥ २ ॥ शुक्लध्यान तीसरा जानो, चौथे शेलेशी मानो । लघु अक्षर पांच प्रमानो रे। विलहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥ ३ ॥ अवशिष्ट कर्म क्षय कीना, पद मोक्ष निजातम लीना । हुआ जनम मरण भय खीनारे । वलिहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥४॥ आतम लक्ष्मी प्रभु धारी, दियो आवागमन निवारी। कल्याणक उत्सव भारीरे । बलिहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥५॥ निर्वाणोत्सव सुर करके, पूजन शाक्वत जिनवर के। गये नंदीक्वर चित धरकेरे । बलिहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥६॥ करके उत्सव सुर जाबे, आतम लक्ष्मी फल पावे। वरलभ मन में हर्षावेरे । बलिहारी धीर वीर ॥ शांति० ॥७॥

॥ काध्यम् मंत्रक्च पूर्ववत् ॥

श्रीशान्तिजिनपारंगताय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥५॥

॥ कलश् ॥

(धन्याश्री)

पूजन शिवतरु कंदी, श्रीशांति जिन पूजन शिवतरु

कदी ॥ अंचली ॥ शांन्ति जिनेश्नर जग-परमेश्नर, जग शान्ति हुलमदी ॥श्रीशांति० ॥१॥ च्यवन१ जन्म२ दीक्षा३ अरु देवल . मोक्षर परम सुख नंदी ॥ श्रीशांति० ॥२ ॥ तीर्थंकरके पाँच कल्याणक,उत्सव करे सुर बन्दी ॥श्रीशांति० ॥३॥ तिम श्रावक उत्सव करे भावे. समकित सार गहंदी ॥ श्रीशान्ति ।। ४ ॥ तपगच्छगगनमें दिनमणि सरीखा. सरि श्रीविजयानदी ॥ श्रीशावि० ॥४॥ प्रथम शिष्य श्री लक्ष्मी विजयजी, क्रमति क्रपंथ निकदी ॥ श्रीशान्ति ।। ध्री तस शिष्य मनि श्री हर्ष विजयजी, मनिजन हर्ष अमंदी॥ श्रीशान्ति ।।।।। तस लघु किंकर मदमति अति, चल्लम-विजय कहदी । श्रीशान्ति ।।८॥ शक्ति नहीं पिण मक्तिके वस, जिन गुण कथन करदी ॥ श्रीशान्ति ॥१॥ सवत् शशीर शर्ध वेदध युगलर है, प्रभु श्रीवीर जिनंदी॥ श्रीशान्ति ।।१०॥ श्रातम निधिध कर शशीर वसु८ ज्ञाता १६%, विक्रम सालसहदी ॥ श्रीशान्ति० ॥ ११ ॥ कार्त्तिक सुदि एकादशी जगमे, देव प्रतोध कहदी॥

दिनमणि सूर्य । - वीरसवत् २४५१, आत्म संवत् २६,
 वित्रम सवत् १६८१ । ॐ ज्ञाता-ज्ञाताचर्मकथा अध्तयन् १६ ।

श्रीशान्ति० ॥१२॥ शुक्रवार सिद्धयोग कहावे, रचना पूरण हुंदी ॥ श्रीशान्ति० ॥ १३ ॥ लामपूर लाहोर नगरमें, चौमासा आनंदी ॥ श्रीशान्ति० ॥१४॥ कुंवर मास्तर धोराजी वासी, विनती सफल लहंदी ॥श्रीशान्ति० ॥१४॥ आतम लक्ष्मी हर्ष अनुपम, वल्लम मन विकसंदी ॥ श्रीशान्ति० ॥ १६ ॥ भूष चूक मिच्चामि दुक्क सनमुख शान्ति जिनंदो ॥ श्रीशान्ति० ॥ १७॥



## बनाचार्य श्रीमट्बिनकृपाचन्द्रसरि विरचित ॥ श्रीगिरनार तीर्थ पूजा ॥

#### ॥ दोहा ॥

स्वस्ति श्री मगलकरण, थमणपास जिनद । प्रणमी पदपंकज सदा, प्रभुना घरि आनंद ॥१॥ तीरथ जगमांहि घणा, तेहमां अठे विशेष । शेवुझ रेवतगिरि चरु, वर्णन करू हमेरा ॥२॥

#### ॥ दोहा सोरठा ॥

सीरठ देश सोहामणो, सहुदेशा सिरदार तेमाहिं तीरथ प्रगट, श्रीगिरिवर गिरनार ॥ ३ ॥ कल्याणक जिहां त्रणथया, दीक्षालान निर्वाण । नेमिलिणंद बखाणिये, यावव कुल नम भाण ॥ ४ ॥ प्ला रच्ं गिरिराजनी, मनमां घरि अति खत । प्लानी विधिमेलगी, भाव लिक उलसत ॥ ४ ॥

#### ॥ ढाल ॥

(तर्ज- फ्र्यंगुप्त सावनं करिदर्शन पावनम्) पूर्वभनी शुचिषर्ड श्रुद्ध अनुमन लर्ड, करघरि करम शुचिनल उदारम् हारे अहुओ शुचि नलउदार ॥१॥ पहिर खीरोदकं बांधि मुहकोशकं, धृपवाशित सदोत्तरीय सारं ॥ हांरे अ० स० ॥ २ ॥ गंगासिंध्यादिना खीर-सागरतणा, तीर्थजल औषधी मिश्रकीजे ॥ हां० अ० मि० ॥ ३ ॥ आठ जातीतणा । कलश भरी सुरगणा स्नात्र प्रभुनी रचे सुर गिरीन्डे ॥ हांरे० अ० सु० ॥ ४ ॥ इम मिविमावकिर शुद्ध समिकित धिर जिनतणी पूजा करो चित्त धारी ॥ हांरे अ० चि० ॥ ४॥

मंत्र —ॐ हीं श्रीपरमात्मने अनंतानंत ज्ञान शक्तये गिरिनारगिरो श्रीनेमि-जिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ॥

# ॥ द्वितीय केसर चंदन पूजा ॥

## ॥ दोहा ॥

नेमिजिणंद दिणंदसम, शिवसुख तरुनोकंद। रेवतिगिरिवर मंडणों, पूजनकरों अखंड ॥१॥ घसकेशर मृगमदविल, वावनचन्दन संग। अम्बर घनसार मेलवी, करो विलेपन अंग॥२॥

## ॥ रागनी भैरवी ॥

विलेपन करिये, प्रभुजीके अंग ॥ वि० ॥ जिनवरको तनु फरसन सेती, पामेजिन गुण संग ॥ वि० ॥१॥ पारस- फरसत लोहा कंचन, तिम होने कीटक सृद्ध ॥ वि० ॥२॥ शिवादेवी अगज हो प्रस्न, क्यामनरण द्युति चम ॥ वि० ॥ ३ ॥ चरण युगल कच्छपसम प्रस्ना, कर पक्रज जल सम ॥ वि० ॥ ४ ॥ वदनचन्द्र अकलकित कीनो, भाल अर्घ शशि अग ॥ वि० ॥ ४ ॥ निलोत्पलसम नेत्रयुगल फुनि, कामराग थगो भंग ॥ वि० ॥ ६ ॥ केशरचन्दन सृगमद अम्बर, प्रस्नुजो मनरंग ॥ वि० ॥ ७ ॥ मंत्र — ॐ हीं श्रीपर॰ " केशरं चन्दन यजामहे स्याहा ।

### ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

वृतीय पूजा जिनवरतणी, करे भविक उजमाल । फुल सुगधी लेहने, चाढे भरि भरि थाल ॥ समवगरणमां सुरकरे, पुष्पष्टिधरिभक्ति । तिमश्रावक शुभ भावधी, पूजा करे यथाशक्ति ॥

॥ रागनी चृन्दावनी सारंग ॥ ी

प्रमु अरचा रचो मिल भविजना। नाना-विधना फूल सुगधी, लेई तुम थावो इकमना॥ प्रमु०॥ १॥ त्रिकरण योगकरी प्रभुष्जो, चितधरी शुभ भावना ॥ प्रभु० ॥ २ ॥ च्यारनिक्षेपे जिनवर जाणी, मनमन्दिर में लावना ॥प्रभु०॥३॥ अनुयोगद्धार आवश्यकसूत्रे, वेदनिक्षेप सहावना ॥ प्रभु० ॥४॥ ठवणा समवसरण तिहुं दिशिमां, प्राची भाव कहावना ॥ प्रभु० ॥ ५ ॥ द्रव्येजिनवर श्रेणिक पश्चहा, नाम ऋषभादि सुहावना ॥ प्रभु० ॥६॥ इमविधि प्रभुकी भक्ति करीये, शमरस अमृत श्रावना ॥ प्रभु० ॥७॥ कृपा करिने साहिव मुक्तने, कीजे कृतार्थ पावना ॥ प्रभु० ॥ ॥ ८ ॥

मंत्र—ॐ हीं श्री पर० ..... पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥

॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥

॥ दोहा ॥

यादव कुरुनो चन्दलो, ब्रह्मचारी शिरमोड ॥ बाबीसमा जिनवरतणी, पूजा करो कर जोड ॥१॥

॥ सोरठा ॥

अगर चन्दन घनसार, सेल्हारस मांहि मेलिये। मृगमद अम्बर सार, धूपघटा करिपूजिये॥ २॥

॥ रागनी सोरठ ॥ सेत्रोभविने जिणंद सुखकारा, करि धूप धूम मनुहारा। सेशेभवि०॥ गिरिनार गिरि मंडण दुख खंडण, भविजन कीधमुधारा। कर्म अग्रल दलदाह करनिमस, धूप दहो सुविचारा॥ सेशेभवि०॥ १॥ सौरी पुरमें जन्म अग्रुनो, समुद्र विजय कुल माणा। शिगादेवी छदर शुक्ति मुक्ताफल, चित्रानक्षत्र बदााना॥ सेशेभवि०॥२॥ च्यवन जन्म कृष्टपाणक प्रभुना, सौरीपुरमे जाना। गिरनार गिरि पर सहसा वनमें, दीक्षाग्रही सुख खाना॥ सेशेभवि०॥३॥ चौसठ इन्द्र करे उछरगे, जिन सेशा मनुहारा। कृपा चन्द्र ए प्रभुने जानो, निश्रेयस दातारा॥ सेशोभवि०॥४॥

मंत्र--- अ हीं श्रो पर० \*\*\* धूपं यजामहे स्वाहा ॥

### ॥ पंचम दीपक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

पांचमी पूला दोपनी, त्रकटे ज्ञान उद्योत । करो भनिक जगनायनी, मन वांछित सुप्रहोत ॥१॥ ग्रिवादेवीनो लाडला, अतुल वली वडवीर । क्यामसङ्खो नाहलो, नेमिनाय सुप्रतीर ॥२॥

#### ॥ रागनी कल्याण ॥

अहो प्रमु पूजा रवो चित चगे॥ अहो०॥ रेवत गिरि पर नेमि जिनेस्सर, केवल लहो मुखसगे॥ अहो प्रमु० ॥ १॥ च्यार निकायके सुरसुरी मिलके, त्रिगडो रचे अतिरंगे॥ अहो प्रभु०॥ २॥ समवसरणमें राजे प्रभुजी, देशना दे भवभंगे॥ अहो०॥३॥ साधु साधवी वैमानिक देवी, अग्निक्ण उमंगे॥ अहो०॥४॥ ज्योतिपि भवनपति व्यन्तर सुरी, रहे नैरित जिन संगे॥ अहो०॥ ५॥ वायव विदिशे एहिज देवो, जिनवाणी सुणे रंगे॥ अहो०॥ ६॥ वैमानिक सुर मानव-स्त्रीजन, ईशान दिशिमें संगे॥ अहो०॥ ६॥ वेमानिक सुर मानव-स्त्रीजन, ईशान दिशिमें संगे॥ अहो०॥ ७॥ वारपर्पदा जिनवाणीसुण, मगन हुवे मन रंगे॥ अहो०॥ ८॥ गोष्टत मि मणिपात्र अनूपम, दीपक करो मन चंगे॥ अहो०॥ ६॥

मंत्र—ॐ हीं श्री पर० ""दीपकं यजामहे स्वाहा ॥

॥ वष्ठम अक्षत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अक्षत अक्षत हेईने, स्वास्तिक रचो विशाल। ज्ञानादिक त्रण पुज्ज थी, पामो मंगल माल ॥१॥ राजीमतीको छोड़के, नेमि चढ्या गिरनार। रथनेमि राजीमती, लीधो संयमभार॥२॥ ॥ रागनी माड॥

नेमिजिन पुजो तो सहो, अभु रैवतगिरि सिणगार।

नेमि जिन०॥ आंकणी॥ उत्तनशालि प्रमुख बहुअशन, चाढो तो सही। अक्षयपुख कारण जगतारण, जिनगर शरता ग्रही ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ आधेय थी आधार अनोपम, नगमें सोभ लही। श्रीगिरनार नेमि फरशनते, कीर्ति-त्याप रही ॥ प्रभु० ॥ २ ॥ भरत नरेश्वर सघ लेई ने, शेत्रुंजे यात्रा लही । चैत्य निर्माण पण नतीन करीने, रेवत माई ग्रही ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ स्वर्णियिरि पर नेमि निणंदना, मणि कनकादि मयी। देरासर नवीन रचीने, नेमिनी पहिमा ठही ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ क्रोड देवसे ब्रह्मेन्द्र आयो, भरतनो सुजस कही। पहिलो उद्धार प्रथम चिक्रनो, एम अनेक लही ॥ प्रभु० ॥ ५ ॥ विरिवर मंडण नेमि . जिनेक्वर, मेटो भाव लही। सिद्धि सौध चढवा मनरगे, सोपानपक्ति कही ॥ त्रभु० ॥ ६ ॥

मंत्र--ॐ हीं श्रीपर० अक्षतं यजामहे स्वाहा ।

## ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सातमी पूजा सत्चवे, श्रावक श्रुचि श्रुममाचे । मांत भात नैवेदाना, थाल मरि भरि लावे ॥१॥ नेम नगीना नाथने, आगल घरो मन रंग। अक्षय सुख वरवा भणी, पूजा करो चितचंग॥२॥

( तर्ज — ॡहर सारंग - रामत रमवा में गई थी )

नेमि जिनेसर पूजीये, एतो रेवतिगरिनो रायो हे माय ॥नेमि०॥ समवशरणमें वेसिने, एतो वचनामृत वरसायो हे माय। भन्य हृदय भृतींचाने, एतो बोध बीज निपजायो है माय ॥ नेमि० ॥ १ ॥ मेवध्वनि जिम गाजता, एतो संघ चतुरविध ठायो हे माय। देश विदेशमां विचरतो, शिव-मारग दरसायो हे माय ॥ नेमि० ॥ २ ॥ सेत्रुंजे गिरिवर फरशने, एतो गिरनार नाथ कहायो हे माय। अढार सहस वाचंयमी, एतो वरदत्तादि गणरायो हे माय॥ नैमि॰ ॥ ३ ॥ चालीस सहस्त्र श्रमणी भली, एतो यक्षणी प्रमुख सुहायो हे माय। एक लाख गुणोत्तर सहस, एतो श्रावकनो समुदायो हे माय॥ नेमि०॥४॥ त्रण लक्ष अढार सहस वली, एतो सुजश श्राविका पायो हे माय। भोज्यपदारथ थी प्रभु पूजी, एतो अनाहार नाम कहायो हे माय ॥ नेमि० ॥ ५ ॥

मंत्र--ॐ हीं श्री पर० ""नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥

### ॥ अष्टम फल पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

परम पुरुष परमातमा, परमानन्द प्रधान । परमेक्त्रर प्रश्च पूजिये, परम विज्ञान निधान ॥१॥ अष्टमी पूजा जिन तणी, अष्टमी गतिदातार । फल पूजा करो मान्नु, जिम लहो सुख अपार ॥२॥

॥ रागणी काफी त्रिताल ॥

उज्जयंत गिरिगुण गावो, तुमें मणिमाणिकसे वधायो ॥ उज्जयंत० ॥ नेमि जिनेसर जगशलवेसर, मन मंदिरमां लावो । जिनवर चरणनो शरण ग्रहीने, समरणमां रुयलावो ॥ मणिमा० ॥ १ ॥ तीर्थपति वाबीसमा स्वामी, नैमि निरंजन घ्यावो । भविक जीव सुराकारण तारण, जिनदरशन मन भावो ॥ मणि० ॥२॥ दोय मेद दरशनना जाणो, गुद्दगुद्ध स्त्रमाचो । गुद्ध दरशनधी निज गुण प्रकटे, आतम गुणहुलसावो ॥ मणि० ॥ ३ ॥ काल अनादि मावनमे भटकता, कर्मारेषु गण दहवो । कृपाकरी मुज दरशन दीजे, अनुमव अष्टत पाचो ॥ मणि० ॥ ४ ॥ नाना जातीना फल लेईने, आगल प्रभुजीने ठायो । कृपाचंद्र फल पूजासे यह मनपाछित फर पावो ॥ मणि० ॥ ५ ॥

मत्र—ॐ दूरीं श्री पर०" "फल यजामहे स्वाहा ॥

# ॥ नवम ध्वज पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

नवमी ध्वजनी पूजना, लावो जिन दरवार।
सधवस्त्री लेई करी, करे प्रदक्षिणा सार॥१॥
धवल मंगल गातां छतां, वाजित्र विविध प्रकार।
कैलाश गिरिना शिखरपर, आरोपो सुविचार॥२॥

( तर्ज राग श्री – जिनगुणगाणं श्रृत अमृतं )

ध्वजप्जन करो सुख सदनं ॥ध्वजः॥ सहस योजन दंड मनोहर, सुवरणमय जनमन हरणं॥ ध्वजः॥ शा किकिणी रणकत शब्द मनोहर, दिव्यध्वनि श्रवणं॥ ध्वजः॥ २ ॥ एक हजारके अब्ट ऊपर विल, सोहे पताका पंचवरणं॥ ध्वजः॥ मनमोहन ए ध्वजित्स्वीने, भविने परमानन्द करणं॥ ध्वजः॥ शा इण गिरिके षट्नाम सुहंकर, नन्दमद्र गिरिसुखकरणं॥ध्वजः॥ शा अषाढ सुदी अष्टमी दिन हीनो, शिवरमणीको कर ग्रहणं॥ ध्वजः॥ ॥ ध्वजः॥ पांचसे षट् त्रिंशत सुनि साथे, सादिअनन्त स्थितिवरणं॥ ध्वजः॥ ७॥

मंत्र—ॐ हीं श्री पर० "" ध्वजं यजामहे स्वाहा ॥

### 🗝 – 🛮 दशम अष्ट मंगल पूजा 🗈

- ॥ दोहा ॥

दशमी मंगल प्जना, अष्ट मंगल लिखसार । रजतना तदुल लेईने, अखंड उन्नल मनुदार-॥१॥ पुष्पष्टिष्टि करें सुरमणा, पंचवर्णी सुविशाल । योजन भूमडल प्रमित, पूजो जगत दयाल ॥२॥

े ( तर्ज-पास जिनदा प्रमु मेरे मन वसिया ) चालो मविकजन यात्रा करिये, यात्रा करिशिव संपदा वरिये ॥ चालो० ॥ जीर्णदुर्गना चैत्य जुहारी, तलहड्डिये जड रात्रि रहिये ॥ चालो० ॥ १ ॥ श्रेणीसोपान चढी शुम मादे, नैमिजिनदको ध्यान जो धरिये॥ चालो०॥ २॥ प्रथम द्र'कमें विम्य प्रमुता, अद्भुत आदि प्रलय मन धरिये ॥ चालो० ॥ ३ ॥ मेरुवसी पमुद्दा जिनमन्दिर, निरख निरख मिन मनमां ठरिये ॥ चालो० ॥ ४ ॥ यहां अनेक जिनचैत्य नमीने, बीजी ट्रंक जिनचरणक्तं करिये॥ चालो॰ ॥ ५ ॥ र्थनेमिजीको दरस सरसकरी, तृतीय शिखर शासन सुरि सरिये ॥ चालो० ॥ ६ ॥ चौथी नेमि-वीर जिनेसर, पंचमी टूक नमी दुख हरिये ॥ चालो० ॥७॥ सहसावन जिनचरण नमीने, चैत्यप्रवाडको इनपरि करिये ॥ चालो०॥८॥ गजपद कुंडनो नीर लेईने, स्नात्रमहोत्सव करि सुख वरिये ॥चालो०॥१॥ मंगल पूजनारिष्ट निवारक, कृपाचन्द्र शिवपद अनुसरिये॥ चालो०॥ १०॥

मंत्र—ॐ हीं श्रीपर० ""अष्टमंगलं यजामहे स्वाहा ॥

॥ कलश् ॥ ॥ रागनी धन्याश्री ॥

प्रभुजीको सुयश अम्बरघन गाजे। रैवतगिरिवरको प्रभु मंडण, नेमिजिनन्द विराजे । तीर्थपतिना गुणगावंतां, रसना सफल कहाजे ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ श्रीखरतरगण नायक लायक, जिन चारित्र सुरिराजे। गिरनारगिरिनी स्तवना-कीनी, श्रीसंघमक्तिने काजे॥ प्रभु०॥ २॥ पंचतीर्थनी रचना रंगे, कीनी भविक हितकाजे। दरशन देखत अनुभव प्रकटे, जिमसाक्षात गिरि ठाजे ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ भगवइ अंगे लालवागमें, सांभल्यो संघ सुकाजे। मुंबई बंदर रहिचोमासो, संपूरण हित काजे ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ सम्बत उगनोसे उपर वहोत्तर, पोष धवल भृगु छाजे। दशमीदिन गिरिना गुण गाया, भावमले सुसमाजे॥ प्रभु०॥ ५॥ श्रीजिनकीर्त्तिरत्न शाखाधर, युक्ति अमृतगुरुराजे । कृपा-चन्द्र जिनस्तवना कीनो, निजगुण निर्मल काजे॥ प्रभु० ॥ ६ ॥ इति श्रीगिरनार तीर्थ पूजा ।

## नैनाचार्य श्री मिन्निन हरिसागर स्रीक्तर शिष्य श्री कवीन्द्र सागरोपाच्याय विरचित ॥ श्री पार्श्वनाथ पंचकस्याणक पूजा ॥

॥ मंगल पीठिका दोहा ॥

ॐ अई ज्योतिर्मयी पुरुपादानी पास । दर्शन वन्दन
पूजना, करी प्रकट सुखराश ॥ १ ॥ शिव सुख फल दृद्धि
करें, श्रीफलदृद्धि पास । गुरु तीर्थ के शरण मे, पाड परमप्रकाश ॥ २ ॥ प्रभु गुण साधन रूप हैं, निज गुण साध्य
विशेष । साधक साधन योगतें, सार्थे साध्य हमेश ॥३॥
पर सगी यह आतमा, पाया असुख अपार । परमातम सगी
हुआ, सुख सागर अधिकार ॥ ४ ॥ प्रतिमा के परकाश में,
प्रभुष्जा सुविधान । सम्यग्दर्शन हो सही, परमातम गुण
यान ॥ ४ ॥

|| प्रथम च्यवन कल्याणकपूजा || || दोहा || सम्यन्दर्शन आदि दे, प्रभु के दश अवतार | राग द्वेप ससार फल, बीतराग शिव सार ||१॥

## वृहत् पूजा-संप्रह

## ( तर्ज-पंछी वावरिया )

प्रभु जीवन अवधारो, विवेकी नर नारी। राग द्वेष तज डारो, विवेकी नरनारी ॥टेरा। कमठ कुटिल रत विषय विकारे, भाई मरुभृति को मारे। तजो विषय विष भारी, विवेकी नरनारी ॥प्र०॥१॥ राजा अरविन्द भाव विचारें, साधु हो निजकाज सुधारें। साधु बनो अधिकारी, विवेकी नरनारी ॥ प्र० ॥ २ ॥ मरुभृति मर होता हाथी, अरविन्द साधु संत संगाथी। समकित पाया पाओ, विवेकी नरनारी ॥ प्र० ॥ ३ ॥ कुर्कुट सांप कमठ हो इसता, मरुभूति गज को परवशता। महामोह को देखो, विवेकी नरनारी॥ प्र० ॥ ४ ॥ हाथी शुमध्याने सुर लोके, पहुँचा रहतां भाव अशोके। बनो सदा शुभ ध्यानी, विवेकी नरनारी ॥ प्र० ॥ ५ ॥ कमठ सांप दावानल में जल, गया नरक में पाप करम बल । तजो पाप दुखकारी, विवेकी नरनारी ॥ प्र० ॥६॥ मरुभूति चौथे मन राजा, किरण देग हो साधु सुकाजा। करो सुकाज उदारा, विवेकी नरनारी ॥प्र०॥७॥ कमठ नरक निकला अहि होता, किरणवेग को डश खुश होता। करम राज बलिहारी, विवेकी नारीनारी ॥ प्र० ॥ ८॥

॥ दोहा ॥

फरम बड़े बलवान हैं, जो हैं पुद्गल रूप। कर्म योग हारे अरे, बडे बडे नर भूप॥

( तर्ज-तावडा घोमो पडजारे )

करम वल जीते जिन ज्ञानी, विजयी श्रीजिनदेव चरण फज पूजो भवि प्राणी ॥ देर ॥ बारहवें सुरलोक गये वे किलावेग योगी। कमठ सरव मर हुआ नरक पंचम में दूख भोगी ॥ क० ॥ १ ॥ छड़े मरुभृति हुए नृप वज्र-नामनामा । क्षेत्रकर जिन सद्वदेश हो साधु सुगुणधामा ॥ कः ॥२॥ कमठ हुआ मर भील वाण से साधु प्राण हरे। यज्ञनाम मध्यम ग्रीवेयक सुर सुख मोग करे ॥ क० ॥३॥ मरा भील वह गया सातमी नरके दुख भोगे। प्रण्य पाप कृत करम स्टब्प सुख दुख इह परलोगे ॥ क० ॥ ४ ॥ अष्टम भव में स्वप्न चतुर्दश खचित हों चकी। स्वर्णवाह श्रमनाम प्रकृति जिनकी थी। अवकी ॥ क० ॥ ५ ॥ पीस रयानक महा, वपस्या कर जातम शोधा । वीर्यकर पद नाम कर्म द्यम गाँचा बनिरोधी ॥ क० ॥६॥ नरक निकल वह कमठ विंह हो पकी को मारे। मर कर भी हो गवे अमर, प्राणव युख अधिकारे ॥ फर ॥ ७ ॥ फमठ नारकी

हुआ अधम, यह पुण्य-पाप खेला। करो पुण्य को तजो पाप को दो दिन का मेला॥ क०॥ ८॥

### ॥ दोहा ॥

चढ़ते पड़ना जगतमें, होता है आसान। पड़ चढते जो आतमा, होते हैं भगवान॥१॥

(तर्ज-कांटो लाग्यो रे करमन को मोसे०)

करम के कांटों को दें तोड़, दौड़कर पूजा जो करते। मिटे मरण भय हुए अभय जिन पूजा जो करते ॥ टेर ॥ लगे करम का कांटा तब तो, बड़े बड़े पड़ते। कांटे के आंटे से निकले, जन ऊँचे चढ़ते ॥क०॥१॥ दशम देवलोके मरुभृति, जीव देव रचते। शास्त्रत जिन प्रतिमा पूजा कर, पापों से बचते ॥ क० ॥ २ ॥ अन्नत था जीवन में फिर भी, व्रत लिप्सा धरते। महाव्रती साधु-सन्तों की, सेवा ये करते ॥ क० ॥ ३ ॥ अपने उज्जवल भावी में, अति पुष्ट भाव भरते। भोग रहे थे भोग योग पर, मन में आद्रते ॥ क० ॥ ४ ॥ कीचड़ में हो कमल बढ़े जल, से पर अलग रहे। महा भोग को करे भाव, निर्लेप सदैव वहे ॥ क० ॥ ५ ॥ इन्द्र नाम दुरुव्यवन च्ववब का, भारी दुख भरते। छह महीनों पहिले से ही

सुर जीते भी मरते ॥ क० ॥ ६ ॥ पर तीर्थंकर जीव च्यवन का दुख्रंनहीं धरते । मरने को मंगल गिनते पद अजर अमर वस्ते ॥ क० ॥ ७ ॥ च्यान मरण-निर्वाण मरण कल्याणक अनुसरते । हिर कतीन्द्र प्रश्च च्यवन कल्याणे जय जय जय करते ॥ क० ॥ ८ ॥

#### ॥ शार्र्स विक्रीडितम् ॥

सम्यक्त्वाप्ति भवाद्भवे न । मके यो देवलोका च्च्युतः, प्राप्तो यो दशम भवं प्रश्चरः कच्याण-कच्यद्गुमः भव्यानां फल्र बृद्धि कारकवरो वाराणसीश गृहे, सद्रव्यैः प्रयजामहे समिनशं श्रीपार्श्वपरमेष्ठिनस्।

ॐ हीं श्रीं परमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्म जाा-मृत्यु-निप्रारणाय श्रीपात्रप्रेनाथ परमेष्ठिने जलादि अष्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥•द्वितीय जन्म कल्याणक पूजा ॥ । घोडा ॥

धन नगरी वाराणसी, धन अक्तसेन नरेश । धन वामा रानी सती, पाये प्रम्र परमेश ॥१॥ (तर्ज-कर रेकर रेकर रेकररे-राग काफी ) भर रेभर रेभर रेआनन्द आतम में नित भर रे। इरि कवीन्द्र ऐसे, करो भवि पूजा वैसे। प्रभु पूज कर अवि, पाओ भवि पारा रे॥ पा० ८॥

॥ दोहा ॥

पोष वदी दशमी पुनित, जनमे श्री भगवान। सुख प्रकाश फैला तभी, हुआ जगत कल्यान ॥१॥

( तर्ज - चन्दा प्रभु जी से ध्यान रे०)

आज आनन्द अपार रे, प्रभु जन्म महोत्सव। जन्म अहोत्सव, हरे दुख भव दव ॥ आ० ॥ टेर ॥ गर्भवती सती वामामाता, पूर्ण दोहद थी, थी सुख साता। पूर्ण समय जयकार रे, प्रभु जन्म महोत्सव॥ आ०॥१॥ छप्पन दिग कुमरी मिल आवे, सुती करम सुख साज सजावे। उत्सव विविध प्रकार रे, प्रभु जन्म महोत्सव ॥ आ० ॥२॥ चौसठ इन्द्र अवधि ज्ञाने, प्रभु जन्मोत्सव सुरगिरि ठाने । ले जार्वे जगदाधार रे, प्रमु जनम महोत्सव ॥आ०॥३॥ तीर्थोदक जल कलश भरावें, केसर चन्दन फूल मिलावे। औषधि नैक प्रकार रे, प्रभु जन्म महोत्सव॥ आ०॥ ४॥ सुरपति सुरगिरि से प्रभु लाते, माताजी को शीश नवाते। होत उद्य दिनकार रे, प्रभु जन्म महोत्सव॥ आ०॥ प्र॥ अभ्वसेन राजा कर पाते, दश दिन उत्सव ठाठ रचाते। घर घर मंगलाचार रे, प्रश्च जन्म महोत्सव ॥ आ० ॥ ६ ॥ नाग दिखा था निश्चि अधिवारी, गर्भ महातम सें अधिकारी । नामी पार्क्व कुमार रे, प्रश्च जन्म महोत्सव ॥आ० ॥ शा हरि करीन्द्र जारी प्रश्च पारस, भर जावे जीवन में समरस । हो आतम उद्घार रे, प्रश्च जन्म महोत्सव ॥ आ० ॥ ८ ॥

#### ॥ गार् रु—विकीडितम् ॥

गर्भस्थ विनयावनम्र वषुपा, यकोऽनमद्यंमुद्दा, यज्ज-न्मावसरे सुद्धं त्रिभ्रुवने पुर्ण-प्रकाशो ऽभवत् । यज्जन्मोत्सव मात्म तारण कृते ऽक्कवन्सुरा मन्दरे, अर्द्धं पार्क्वजिनं यजामद्द इह द्वन्यै: हार्भेः सर्वदा ।

ॐ हीं श्री परमात्मने अनन्तानन्त म्रान शक्तये जन्म-जरा मृत्यु निपारणाय श्री पार्क्षनायायाहीते जलादि अष्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा ।

> ॥ तृतीय दीक्षा कल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

शान्द सित परा दूज के, चन्द्र रूप भगगान । जन मन के उत्नाह सह, बटते पृष्य-प्रधान ॥ १ ॥

## ( तर्ज- ऋषभ प्रभु भवजल पार उतार )

दरस मन हरप अयो भारी पाये पास कुमार दरस सन हरप भयो भारी ।। टेरा। जन जन के मुख निकसत वानी, प्रभु हैं प्राणाधार। चन्द चकोर मोर वादल ज्यों, त्रिभुवन तारणहार ॥ द० ॥ १ ॥ मति श्रुत अवधि ज्ञानी स्वामी, जन्म समय जयकार । अंगुष्ठामृत पान पुष्ट, कमनीय कला अवतार ॥ द० ॥ २ ॥ वाल कुमार किशोरावस्था, पार करें भगवान। जीवन साथी प्रभावती नृप, कन्या हुई प्रधान ॥ द० ॥ ३ ॥ एक अनादि प्रभु रूप के, जो नहीं थे अवतार । विकसित मानवता से जिनमें थी प्रमुता साकार ॥ द० ॥४॥ करुणा कोमलता भावों में, रही वीरता संग। नव कर नीलवरण तन सुन्दर, इयाम सलोने अंग ॥द०॥५॥ जनम जनम संस्कार सजाते, जीवन में नवरंग। संस्कारी थे प्रभू जीवन में, अजब निराले ढंग ॥ द० ॥ ६॥ अञ्चसेन बामा रानीसुत, पारस पारस रूप। सतसंगी जन लोहा होता, सुवरन सहज सरूप ॥ द० ॥ ७ ॥

### ॥ दोहा ॥

हुआ विरोधी कमठ शठ, वह भी ब्राह्मण पूत। जनम दरिद्री जगत ठग, नाम मात्र अवधूत॥१॥ ( तर्ज- अज्ञानी जीते मरते हैं निन कारण वेतात )

अज्ञानी ऐसा करते हैं. ज्ञानी की गत ओर ॥ टर ॥ चार दिशामें आग लगी हो, उपर ध्य कड़ी । वीच बैठ जो त्रंपे वही, पंचारिन तपस्या वड़ी ॥ अ० ॥ १ ॥ कमठ हठी शठ त्राक्षण होता घर दारिष्टय भरा । जगनूजा निज उदर निमित्त साथ वेश धरा॥ अ०॥ २॥ लोक बोक मन दर्शन खातिर दोडा दोड़ करी। प्रभु पारस माँ साथ पधारे, दिलमें दया गरी ॥ अ० ॥ ३ ॥ नाग देन योगी ! लक्कड़ में तेरे देख जले। हिंसा युव यह योग वपस्या, र्वसे कहो फले १॥ अ०॥ ४॥ योगी कहता तुम क्या जानो, घोडे पडे घुमाओ। योग अगम है इसमे अपना क्यों तम समय गुमाओ ॥ अ० ॥ ५ ॥ नाग युगल अधनला प्रभु लक्कड से तुरत निकालें। परमेप्टी पर मत्र सुना, योगी । पाराण्ड इटा हे ॥ अ० ॥ ६ ॥ धरणेन्द्र पदमाचती होते, अभु पारस पदसगी । निपवर विप को अप्रतक्तता, प्रभू करणी थी चंगी ॥ अ० ॥७॥ भटा फोड़ हुआ रुप अपना, मगा उमट अभिमानी। असुर मेव माली यर होता, मन में दृश्मन जानी ॥ ५० ॥ ८ ॥

## ॥ दोहा ॥

पारस ऋतु वसन्त में, चित्रित नेमि वरात। देखें भावित हो गये, वैरागी विख्यात॥१॥

(राग भैरवी तर्ज नतू' मेरा आधार प्रमुजी )

संयम से होगा वेड़ा पार ॥ सं० ॥ टेर ॥ लोकान्तिक सुर विनदी करते, जय जय जगदाधार। संयम ले स्वामी उपदेशो, भन्यातम उद्घार ॥ सं० ॥ १ ॥ सुरपति नरपति महा महोत्सव, आश्रम पद इद्यान। महाव्रत धारें स्वामी, देय संवत्सर दान ॥ सं० ॥ २ ॥ पौष बदी ग्यारस दिन धन धन, गंगा काशी देश। मात पिता धन वे जन धन धन, जिन पाये परमेश ॥ सं० ॥३॥ तेला तपधारी प्रभुजी तव, पाये चौथा ज्ञान । नर शत तीन हुए सह दीक्षित, देव दुष्य परिधान ॥ सं० ॥ ४ ॥ प्रभु दीक्षा कल्याणक उत्सव, सुरवर ठाठ अपार । नंदीस्वर जा मंगल पूजा, पाठ सुभाव विचार ॥ सं० ॥ ५ ॥ सम्पग्दर्शन ज्ञान सहित हो, जो संयम स्त्रीकार। अत्रत आश्रव टलते टलता, चार गति संसारना सं ।। ६ ॥ कर्म निर्जश सहज नियजती, होता केवलज्ञान। अपुर-र्भव भावी जीवन फिर, ज्योती रूप महान ॥ सं० ॥ ७ ॥

सुख-सागर भगवान प्रश्च, परमातम पारसनाथ। हरि कवीन्द्र संयम पथ साथी, कार्ले मेरा हाथ॥ सं०॥ ८॥

#### ॥ शाद्रील विक्री हितम् ॥

त्यक्ता राज्य रमां प्रियां सुपरमां देवासुरैर्वन्दितः, सम्युद्धः स्वयमेव यः सह शर्तेः पुम्मिस्त्रिम दीक्षितः। सम्युद्धांन शुद्धये सुविधिना सद्भाव सम्यादितैः, सद्रस्यैः प्रयजामहे प्रतिदिनं श्रीपार्स्वनायं जिनम्।

ॐ हीं श्रीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री पार्श्वजिननाथाय जलादि अन्द द्रव्यं यजामहे स्वाहा।

॥ चतुर्थ केवलज्ञान क्ल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

ग्राम नगर पुर विचरते, श्री प्रश्च पारसनाथ । आतम गुण आराधना, करते सयम साथ ॥१॥

( गज्ञल तर्ज- विना प्रमु पास के देखे॰ )

निजातम घ्यान की महिमा, कहो क्या दूसरा जानें ?। सुधा पी ओर ने तो रस, कहो क्या दूसरा जानें ? ॥ टेर ॥ परम योगी प्रश्च पारस, विचरते थोग मस्ती में। प्रश्च की योग मस्ती को, कहो क्या दूसरा जाने॥ नि०॥१॥न अपना या पराया था, जगत उनके लिये सारा। आत्मवत् भावना उनकी, कहो क्या दूसरा जाने॥नि०॥२॥तजी निज देह की चिन्ता, रहे रत आत्म चिन्तन में। प्रभु के आत्म चिन्तन को, कहो क्या दूसरा जाने॥नि०॥३॥ समिति गुप्ति अनुत्तर थी, अपूरव साधना उनकी। प्रभु की साधना विधि को, कहो क्या दूसरा जाने॥नि०॥४॥ तपस्या पारणा प्रभु ने, किया धन सेठ के घरमें। सुरों ने की महा महिमा, कहो क्या दूसरा जाने॥नि०॥ ॥॥

## ॥ दोहा ॥

प्रकृति धातु उपसर्ग से, पलटे अपना रूप।
प्रभु प्रकृति पलटी नहीं, सिहमा यही अन्प ॥१॥
(तर्ज—जगत में नवपद जयकारी शावणी)

विचरते पारस व्रतधारी, सदा सुख दुख में अविकारी ॥ टेर ॥ देहकी मसता थी त्यागी, सुरतियाँ आतम में लागी। मोहकी महिमा थी भागी, ज्योतियाँ जीवन में जागी। कुण्ड सरोवर तीर पर, स्वामी धरते ध्यान। वनगज निज कर पूज कर, पाया अमर विमान। कली कुण्ड तीरथ अवतारी, विचरते पारस व्रतधारी॥ १॥ कादम्बरी

अटवी प्रभु आये, द्वेप मन असुर कमठ छाये। डराने प्रभु को मन भाये, सिंह और साप रूप लाये। प्रभु सागर गभीर थे, ये मेरु समधीर । डरे नहीं डर वह गया, था फ्टे तकदीर ॥ कमठ शठ क्रोध अधिक धारी, विचरते पारस व्रतधारी ॥ २ ॥ घनाघन उमड उमड आये, विजलियाँ कडक २ जाये । ग्रसल धारा जल वरसाये, जगत सन जल-मय हो जाये। प्रशु ध्यान में लीन थे, वह उपसर्ग मलीन। समता तामस की लगी, होडा होड प्रनीन। तीन दिन यों बीते भारी, विचरते पारस ब्रव धारी ॥ ३ ॥ नाक तक जल बढता आया, ध्यान प्रभु मनमें था छाया। नागपति आसन कपाया, अपधि से प्रभु को लख पाया। धरणेन्द्र पदमानती, आये मक्ति अपार । निजरुधे प्रभुको लिये, सेवा भाव विचार । मानते जीवन जयकारी, विचरते पारस व्रतधारी ॥ ४ ॥ कमठ की माया जल जानी, नागपति आग हुए वार्ना । वोहते सुनरे अभिमानी, धृहवयों करता जींदगानी । अजा कृपाणी न्याय से, वयों मिटता है कीट। प्रमु सताये जाय ना, तू जायेगा पीट। लगा ले अरे करम कारी, विचरते पारस त्रत धारी ॥ ५ ॥ हरा वह श्राया नत होता, करम अपने से हत होता। हृदय से

आंखों से रोता, विरोधी मन मल को धोता। चरण शरण प्रभु का लिया, मन का मिटा विरोध। भन भन का दुःख खोगया, पाया आतम बोध। अन्त वह होगा शिवचारी, विचरते पारस त्रत धारी।। ६॥ शत्रु या मित्र भले होना, सामने जन उत्तम होना। लोह भी हो जाये सोना, नीच संग खोना ही खोना। धरणेन्द्र पदमावती, करते प्रभु गुण गान। गये स्वयं निज धाम को, अहिछत्र वह धाम। हुआ तीरथ धन बलिहारी, विचरते पारस व्रत धारी॥ ७॥

## ॥ दोहा ॥

त्याक्षी दिन छझस्थ में, रहते श्री भगवान। चैत वदी मिति चौथ को, पाये केवल ज्ञान।

( तर्ज —नाचत सुर इन्द चन्द० )

धारंत प्रभु आत्म ध्यान, ज्ञान हितकारी ॥ टेर ॥ अनुक्रम गुणठान चढ़े, घाति करम काट कढ़े। आतम पद पाठ पढे, बेला तप धारी ॥ धा० ॥ १ ॥ धातकी सुबक्ष तले, विश्वाखा सुचन्द्र बले। लोकालोक सर्वकले, केवल ज्ञान धारी ॥ धा० ॥२॥ प्रातिहार्य प्रकट आठ, समवशरण पुण्य ठाठ। दु:ख गये दूर नाठ, शुप्रभावकारी ॥ धा० ॥३॥

सागर सुखों के नाथ, देते अशरण को साथ। पकड हाथ पार करे, भव समुद्र भारी ॥ घा० ॥ ४ ॥ हरिकवीन्द्र घन्य धन्य, जीवन वह पुण्य जन्य। आतमा अनन्य तीर्थ, थापें प्रभु चारी ॥ घा० ॥ ४ ॥

#### ( शार्र् लविकी डितम् )

आतम ध्यान-तपो-वलेन भगवानावारकं कर्म यो द्री कृत्य निजान्मना सुपरितः सर्वज्ञमावं श्रितः। लोका-लोक-विलोकन-प्रकथन-प्रौडप्रतिष्ठा गुणः सद्रन्यैः प्रयजामहे सविधि त सर्वज्ञपार्श्व प्रश्चम्।

अ हीं श्री अर्ह परमारमाने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये श्री पार्श्वनाथ सर्वज्ञाय जलादि अष्टद्रस्य यजामहे स्वाहा।

॥ पंचम निर्वाण कल्याणक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

समवग्ररण में वैठ कर, स्वामी दें उपदेश। आतम धर्म आराधते, मिटता मृल कलेश ॥१॥

( दर्ज – माला कटे रे जाला जीवका )

भन्पातम तिरते प्रभु के तीरथ में आतम ध्यान से ॥ टेर ॥ अञ्चसेन नृप वामा राणी, प्रभावती गुणधाणी । प्रमु उपदेश महानत धारी, हुए साधु गुण ठाणी रे ॥ भ० ॥ १ ॥ शुन आदिक दश गणधर होते, प्रभु प्रवचन परचारी। द्वाद्शांग गणिपिटक प्रणेता, दर्शन दर्शनकारी रे॥ भ० ॥२॥ स्याद्वाद सर्वोद्य कारण, प्रस्त्रवाणी अधिकारी। आतम भावी जन होते हैं, परमातम पद धारी रे॥ भ० ॥ ३ ॥ सर्व विरतिधर देश विरतिधर, अनगारी सागारी । दुविध धरम धारक हो होते, भवपारी नरनारी रे॥ भ० ॥ ४ ॥ कनक कमल पद कमल धारते, ग्राम नगर पुर स्वामी। आलोकित करते प्रभु विचरे, त्रिभुवन अन्तर्यामी रे ॥ य० ॥ ५ ॥ तीस वरस घर वास रहे प्रभु त्यासी दिन छझस्था। सात दिवस नत्रमास गुनतर, वर्ष केवलावस्था रे॥ भ०॥ ६॥ शत-वषीं पूर्णायु जीवन, जीना जिनने जाना। जीयो जीने दो ओरों को, प्रभु आदर्श महाना रे॥ य०॥ ७॥

## ॥ दोहा ॥

श्री समेत गिरि ऊपरे, प्रभु अन्तिम चउमास । ठाया शिवपाया वहीं, धन तीरथ वह खास ॥१॥

(तर्ज पास जिनंदा प्रभु मेरे मन वसिया) तीर्थंकर प्रभु पाद्य सांवरिया, नाथ विराजें समेत शिखरिया। तीन तीस साधु प्रभु साथी, एक मास अनशनवर घरिया ॥ ती०॥ १॥ चन्द्र विशाखा योगी होते, आवण सुद आठम शिन वरिया ॥ ती०॥ २ ॥ प्रभु निर्माण हुआ सुर आये, खेद हरप दोनों दिल भरिया ॥ ती०॥ ३ ॥ कल्याणक उत्सेनं सुर रचते, जय जय जय प्रभु तारण तरिया ॥ ती०॥ ४ ॥ शिवगामी स्मामी नही आमें, भव में भव सागर निसतरिया ॥ ती०॥ ४ ॥ एकान्तिक आत्यन्तिक सुख में, ज्योति सरूप अनन्त गुण दरिया ॥ ती०॥ ६ ॥ हरि कवीन्द्र प्रभु कारण कर्तां, धन जो अपना आत्म उधरिया ॥ ती०॥ ७ ॥

#### ॥ शाद्रील विक्रीडितम्॥

कृत्वा कर्मचय क्षयं स्वयमथो गत्वा शिवं सर्वथा, ससार धुनरेति नो जिनपतिः सिद्धस्य युद्धस्य यः। तं ज्योतिर्मय मात्म-तारणकृते निक्षेपितान्तर्मनः सद्रत्यैः प्रयजामहे प्रतिदिन श्री पार्स्वपारंगतम्।

ॐ हीं श्री परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म-जरा-मृत्यु-निपारणाय श्री पार्श्वपारंगताय जलादि अष्टद्रन्य यजामहे स्वाहा ।

## ( तर्ज - लघुता मेरे मन मानी )

भवि ! रमो प्रभु जीवन में, जीवन आनन्द भवन में रे ॥ भ० ॥ टेर० ॥ पहिले भव श्रीनयसारा, नय विनय सार गुण धारा। मार्गानुसारि उदारा रे, ग्राम चिन्तक जन हितकारा ॥ भ० ॥ १ ॥ वर काष्ट हेतु वन जावे, खाउं मैं खिलाकर भावे। जो मिलें अतिथि अविकारा रे, तो मान् धन अवतारा ॥ भ० ॥ २ ॥ पथ भूले साधु पधारे, सन्मुख नयसार सिधारे। विन बादल वृष्टि समा-नारे, धन सन्त मिले सुखदाना ॥ भ० ॥ ३ ॥ शिष्टाचारी पद वन्दे, दे भात पानी चिर नन्दे । हो सत्संगी सुखकारी रे, सम्यग्दर्शन अधिकारी ॥ भ० ॥ ४ ॥ कृत अतनु कर्म तनु करणं, कर यथा प्रवृत्ति करणं। निज भाव अपूरव लावे रे, जड़ चेतन मेद उपावे ॥ भ० ॥ ५ ॥ मुनि द्रव्य मार्ग तब पाये, नयसार भाव पथ आये। जब पुण्य कमल है खिलता रे, सुरिभत आतम रस मिलता ॥ भ० ॥ ६ ॥ भव गिनती समिकत करता, गति शुक्ल पक्ष अनुसरता। समकित सुखसागर सीरारे, सेवो भगवान सुधीरा॥ भ० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र धन नरनारा, भन्यातम समकित धारी। पूजें प्रभु समकित हेतु रे, शिवपथ भव जल निधि सेतु ॥ भ० ॥ ८ ॥

#### भी महाबोर म्वामी पूजा

#### ॥ शार्न्स विकीडिवम् ॥

यो उक्तरपाण परं कयशिद्षि नो स्विम्मन्यास्मिन्वर-चित्, मोझ घाँद ददारम वीर्य वक्तवान् छ्यों उन्यक्तारं यथा । त कत्त्रपाण निर्धि स्वय परक्रते कर्याण करतद्रुम, महत्त्वे जीगनां प्रसुं जिनपति श्रीवर्द्धमानं यते ॥ १॥ व्य हीं श्रीं शर्दे श्री महायोर स्वामिने जनादि अष्टद्रपं यजामहे स्वाहा ।

॥ द्वितीय श्री तीर्थंकर पद सूचन पूजा ॥

नप प्रमाण सगत गदा, जिन जानन जपान्छ । विद्वुंकाले निद्दुं लोक मं, एवो जिन सगरन्त ॥२॥ (तर्ज-मदावीर भारान गरन मृत होता भारो है )

त्रिनुसन नारादार बीर प्रश्न पूजा प्यारी है। ममहित्र भार सम्प्रजान उत्स्वनाहारी है। हेर ॥

ए दोर ॥

ारे प्रथम नुर लोक में, जूडे मन नपतार । शास्ता निन प्रतिमा वर्दों, जुडे नाव असर । पुरुष कट मीग विदागि है ॥ दिह्यक ॥ १ ॥ शीडे घर वर्गों नात, पुत्र मरिचि गुण धाम । ऋषभ प्रभु उपदेशतें, ले दीक्षा अभिराम । करमगति विकट विकारी है ॥ त्रिभुवन० ॥२॥ मरिचि हन्त ! दीक्षा तर्जे, धरें त्रिदण्डी वेश । समवशरण बाहिर रहे, दे मुमुक्षु उपदेश। कई भन्यातम तारी हैं॥ त्रिभुवन० ॥ ३ ॥ यहाँ तीर्थ पति जीव क्या, है ? कोई हे नाथ। भरत प्रक्त प्रभु से करें, सविनय जोड़े हाथ। प्रभु भाषें अविकारी हैं ॥ त्रिभुवन० ॥ ४ ॥ वासुदेव चक्री तथा, अन्तिम तीरथनाथ । होगा मरिचि भावि में, पदवी पुण्य सनाथ । भरत वन्दें अधिकारी हैं ॥ त्रिभुवन० ॥५॥ दादा तीर्थं कर हुए, चक्री है मम तात। तीर्थं कर चक्री अधिक, वासुदेव हूं जात। वाह मेरी वलिहारी है।। त्रिभुवन० ॥ ६ ॥ सुखसागर संसार में, जो होंगे भगवान । कमें बलीने कर दिया, उनपर प्रतिविधान। करम बल इटिल अपारी है ॥ त्रिभुवन० ॥ ७ ॥ कर्म काट कर जो हुए, करके आत्म विकास । हरि कवीन्द्र पूजो वही, श्वासन नायक खास । पूज्य पूजा उपकारी है ॥ त्रिभ्रवन० ॥८॥ ॥ काव्यम् ॥ यो ऽऋल्याण पदं०

ॐ हीं श्रीं अहँ श्री महावीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रव्यं यजामहे स्वाहा।

## ॥ तृतीय कर्म महिमा सूचन पूजा ॥

॥ दोहा॥ प्रमल्बला है कर्म की, झानी रहें अलीन।

ज्ञानी की पूजा करो, करें कर्म-मल छीन ॥१॥ ( तर्ज-छोटे से घलमा मोरे आंगने में गुल्ली खेलें)

वीर प्रभु भगवान पूजा आनन्दकारी। कर्म अमान प्रधान, शिवपद दें अनिकारी ॥ टेर ॥ कर्म फर्से वलवान, निर्देल है नरनारी। मरिचि महा गुणवान, थे पर कर्म निकारी ॥ बी० ॥ १ ॥ चारित्र मोह प्रमाव, दीक्षा त्यागी पहिले। बाद असाता योग, मिथ्यामति विसतारी ॥ वी० ॥ २ ॥ साध न पूछें सार. निस्पृद्ध ये अणगारी । शिष्य बनाउं मै मुख्य, आज्ञा सेनाकारी ॥ वी० ॥ ३ ॥ आया कविल कुमार, साधु धर्म बताया । मेजा प्रध्रजी के पास, नहीं पा सका अनारी ॥ वी० ॥ ४ ॥ कपिल को शिष्य निशेष, स्नार्थ हित कर डाला । उत्सन भाषण भोग, मीपण बहु संसारी ॥ बी० ॥ ५ ॥ करम भरम भय भेद, रोद भावीवश होते । मरिचि गये बहा लोक, परिवाजक गतिधारी ॥ बी॰ ॥ ६ ॥ कर्म महा विकराल, जड हैं जगमें किन्तु । चेतन के सहयोग, देते दुःख अवारी ॥ वी० ॥ ७ ॥ सुखसागर भगवान, जिनहरि पूज्य प्रभु की।
पूजा कवीन्द्र करो भाव, अकर्मक पद दातारी ॥ वी० ॥८॥
॥ काव्यम् ॥ यो ऽकल्याण पदं०

ॐ हीं श्रीं अर्ह श्री महावीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

॥ चतुर्थ श्री वासुदेव पद प्राप्ति पूजा॥॥ दोहा॥

पुण्य पाप दो रूप हैं, कर्म शुभाशुभ भाव।
पुण्य रूप पूजा करो, उत्तरोत्तर गुणदाव॥ १॥
(तर्ज-करम गति टारी नाहिं टरे)

प्रभु की पूजा पुण्य भरे, पाप सन्ताप हरे ॥प्र०॥टेर॥ उस उस कर्म उदय से मरिचि, पाकर विविध विधान। छह परित्राजक छह सुर भन कर, भोगे पुण्य प्रधान ॥ प्र०॥ १॥ सतरहवें भन राजगृही में, विकाभृति छुभ नाम। कपट देख कट साधु होते, ज्ञान तपो गुण धाम। प्र०॥ २॥ देख विरोधी हँसी मुनीकार, हन्त! निदान करें। तप फल हो आगामी भन में, मारू तुक्ते अरे॥ प्र०॥ ३॥ अष्टादश भन महाशुक्र में अद्भुत लील करे। सुतापित पोतन पुर नृप घर, सात स्वप्न अवतरे॥ प्र०॥४॥

वासुदेत पहिला त्रिष्टम्ट वह, अचल वन्यु वलदेव। पूर्व तिरोधी सिंह हनन कर, सफल निदान करेत। प्र० ॥ प्र॥ प्रति केशन अक्तप्रीन विजय से, जय वरमाल वरे। शल्या-पालक गीत तिनोदी, सीसा कान मरे॥ प्र० ॥ ६ ॥ ममस्य को नहीं दोष-रोष फल, किन्तु तिकट खरे। सुख सागार मगनान प्रसु पद में, सत्र अन्त करे॥ प्र० ॥ ७ ॥ हिर क्तरीन्द्र जन मन्य प्रसु से, प्रभुता सहज वरे। दीवक मे दीषक प्रकटे च्यों, अन्वकार टरे॥ प्र० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ यो ऽऋल्याणपर्दं०

र्ट हीं श्रीं अर्हे श्री महातीर स्वामिने जलादि अस्ट-इत्यं यज्ञामहे स्वाहा ।

॥ पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्ति पूजा ॥

॥ दोहा ॥

उच नीच व्यवहार से, कर्म रूप व्यवहार । निष्ठचय से परमात्म पद, पूजी दिगत दिकार ॥१॥ (राग माउ वर्ज —भीनान्यरस्यामी छन्तरज्ञामी तारो पारम नायर)

निज वर्ष सुधारो नित निरधारो, प्रम्न पूजा जयकार ॥ नि० ॥ देर ॥ कमी का संपार है यह, सुधा दूरा कर्म रिपाक । अन्तमनि गनि त्रिष्ट सप्तम, नरक में दस्य अथागरे ॥ नि० ॥ १ ॥ इकवीसम भव सिंह हुए वह, हिंसक जीव विशेष । वाइसम भव चौथी नरके, पाये दुःख कलेश रे ॥ नि० ॥ २ ॥ लघु भव बीच किये कई आखिर, पा नर जन्म उदार। सुकृत कर्म उपार्जन कीना, भोग महाफल सार रे ॥ नि० ॥ ३ ॥ अवर विदेहे मुका नगरी, पुण्य विराजित देश। राय धर्नजय धारिणी राणी, सुत प्रिय मित्र विशेष रे ॥ नि० ॥ ४ ॥ चौद महास्वपनों से स्चित, चौदह रत्न-निधान। चक्री प्रियमित्र पावन गुणमय, परमाश्चर्य प्रधान रे ॥ नि० ॥ ५ ॥ चक्रवर्ती पद भी है चश्रह, जान तर्जे भव भोग। संयम साधन सावधानता, धारें आतम योग रे॥ नि०॥ ६॥ अन्तमें अनशन आतमयोगी, तेइसम भव जान। चौइसम सप्तम सुर लोके, सुर सुख भोग महान रे ॥ नि० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र सुकीर्तित वन्दित, शासनपति महावीर। ध्यावी सेवी भविजन! भावे, मानो धन तकदीर रे ॥ नि० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ यो ऽक्रल्याण पदं०

ॐ हीं श्रीं अह श्री महावीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रन्यं यजामहे स्वाहा। ॥ षष्ठम तीर्थकर पदाराधन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

वीर्थंकर पद साधना, वीर्थंङ्कर पद हेत। वीर्थद्वर पूजा करो, सहज सिद्धि सकेत॥

( तर्ज-प्रभु धर्म नाथ मोहे प्यारा जगजीवन० )

भवि ! पूजी परमाधारा, तीरथ पद तारणहारा । पाओं भन सिन्धु किनारा, तीरथपद तारण हारा ॥ टेर ॥ सरिता जल जैसे नहता, देवायु थिर नहीं रहता। च्यव पचवीसम भन सारा, पाये नर जन्म उदारा ॥ भ० ॥ १ ॥ छत्राया नगरी भारी, जीतशत्रु नृपति अधिकारी । भद्रा कुखे अवतारा, श्रीनन्दन नाम क्रमारा ॥ भ० ॥ २ ॥ वल तेज रूप गुणवाना, राज्यादिक सुख अधिकाना । पोड्डिल द्वरि गणधारा, वन्दे आनन्द अपारा ॥ भ० ॥ ३ ॥ गुरु नोध सुधारम पीना, निहरातम भाव विहीना। अंतर आतम अधिकारा, हैं धन सयम मुखकारा ॥ भ० ॥ ४ ॥ अग्हिन्वादिक उपयोगे, सुविहित साधन विधियोगे। चीम स्थानक मुखकारा, आराधे भाव अवारा ॥ भ० ॥५॥ कमी से जग जमाया, जिन नाम कर्म शुभ पाया । लाख चर्प निरन्तर धारा, तप मास खमण परिहारा ॥ म० ॥६॥ वन्दों नन्दन मुनि राया, अंतिम अनशन शुभ ठाया। प्राणत सुरलोक सिधारा, पुण्योदय अपरंपारा ॥ भ० ॥७॥ हरि कवीन्द्र शासन स्वामी, होंगे जिननायक नामी। प्रभु महावीर चितधारा, भवि बोलो जय जय कारा॥ भ० ॥ ८॥

॥ काव्यं ॥ यो ऽकस्याणपदं० ॐ हीं श्रीं अई श्रीमहाबीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ सप्तम च्यवन कल्याणक प्रजा ॥ ॥ दोहा ॥

च्यवन दुःख जिनको न था, वे भावी भगवान । च्यवे दशम सुरलोक से, पूजो हो कल्यान ॥ (तर्ज – माला काटे रे जाला जीवका॰)

दुख को नहीं जाने आतम भावे थिर हो जो आतमा ॥ टेर ॥ प्राणत नामक देव लोक से, आयु स्थिति कर पूरी । च्यवन कल्याणक होते प्रभु ने, मेटी भव शिव दूरी रे ॥ दु० ॥ १ ॥ जंबूद्वीपे दक्षिण भरते, माहणकुण्ड सुनयरे । प्रभु अवतरे हस्तोत्तर में, देवानन्दा उपरे रे ॥ दु० ॥ २ ॥ नीच गोत्र कर्मोदय था पर, जीवन पुण्य प्रधाना । चौद सपन रुपती वह माता, जय जय च्यान कर्याना रे ॥ दु० ॥ ३ ॥ रुसे सुधर्माधिप इन्द्र यह, घटना अत्रधि-ज्ञाने । शकरत्य से करे वन्दना, निज जीवन धन जाने रे ॥ द० ॥ ४ ॥ इन्द्रादेशे हरिणगमेपी, देव दिल्यगति आवे । हस्तोत्तर में गर्भहरण कर, करवाणक प्रकटावे रे ॥द० ॥५॥ नीचगोत्र कर्म क्षय होते, जग-कल्याण निकेत्। ब्राह्मण से क्षत्रिय कुल आये, महाबीरता हेतु रे। दु०॥ ६ ॥ क्षत्रिय कुण्ड नगर नृष सिद्धा,-रथ परराणी त्रिश्वला । चीद सुपन लखती प्रभु पाने, महासनी मति विमला रे ॥ द० ॥ ७ ॥ करपद्धत्र में भद्रबाहु प्रभु, जीवन घटना वोधे। हरि-क्रवीन्द्र आराधक जन, निज जीवन गुण परिशोधे रे ॥ दु० ॥ ८ ॥

॥ काव्य ॥ यो ऽकल्याणपदं०

ॐ हीं श्रीं अर्ह श्रीमहावीर स्वामिने जनादि अप्ट द्रन्य यजामहे स्वाहा ।

> ॥ अष्टम जन्म कल्याणक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

प्रजा प्रजापित विवुधमुख, दिव्य स्वप्न फल जान । भन्ने मुद्दितमन जनमते, भाग्यवान मगनान ॥१॥ विधि योग करे, कर्म खातमा हो जी ॥ ध० ॥ ३ ॥ शूलपाणि चण्डकोशिया हो जी, कांइ संगमसुर गोवाल, कान खीला भरे हो जी। सुर नर तिर्यंच का सहे हो जी, कांइ प्रभु उपसर्ग महान, महातप आदरे हो जी ॥ ध० ॥ ४॥ महा अभिग्रह धारते हो जी, कोई चन्दना पुण्य प्रभाव, प्रभ्र पारणो करे हो जी। साधिक बारह वर्ष में हो जी, प्रभु छद्मस्थ रहे अप्रमाद, नींद ने वोसिरे हो जी ॥ घ० ॥ प्र ॥ वैशाख सुद दशमी दिने हो जी, कोई हस्तोत्तर शुभ योग, घाती कर्म मिट गये हो जी। केवल ज्ञान सुदर्शने हो जी, प्रभु देखें लोकालोक, अर्हे पद पागये हो जी ॥६॥ स्याद्वाद प्रवचन सुधा हो जी, पौ समवशरण में जीव, अमरपथ पागये हो जी। गौतम गणधर आदि में हो जी, श्रीसंघ चतुर्विध थाप, तीरथपति होगये हो जी ॥ ध० ॥ ७ ॥ देश सरव व्रत साधना हो जी, कोई साधक साध्य विचार, करें भवि आतमा हो जी। हरि कवीन्द्र करें वन्दना हो जी, जो जन जिन दर्शन आराध, बने परमातमा हो जी ॥ घ० ॥ ८ ॥

॥ कान्यम् ॥ यो ऽकल्याणपदं०

ॐ हीं श्रीं अहं श्रीमहावीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रव्यं यजामहे स्वाहा। ॥ दशम निर्वाणपद प्राप्ति पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सुख दुरा कर्ता आतमा, ओर निमित्त अनेक। बीर प्रसु उपदेश यह, दर्शन जैन निवेक ॥१॥

(तर्ज-मण्डा ऊँचा रहे हमारा)

शासन पति की जय हो जय हो। बीर प्रभ की जय हो जय हो ॥ टेर ॥ आतम को समभ सो जानी. बीर प्रमुक्ती पावन वानी। जो जाने वह ही निर्भय हो, बीर प्रभु की जय हो जय हो ॥ १ ॥ क्षत्रिय कुण्डमें जनमें स्वामी, थे त्रिभवन जन के हितकामी। उनका शासन सदा हृदय हो, बीर प्रभु की जय हो जय हो ॥ २ ॥ अपकारी के थे उपकारी, भक्त अमक्तों के हितकारी। जिनसे जीवन सदा अभय हो, बीर प्रभुकी जय हो जय हो ॥ ३ ॥ स्त्री शुद्रों को मार्ग बताया, साम्यभाव सत रूप जगाया। दुखियो पर जो रहे सदय हो, बीर प्रभ की जय हो जय हो ॥४॥ श्रेणिक को आतम सममाया. अवत रहते भी अपनाया । जिन दर्शन से परम उदय हो, वीर प्रभुकी जय हो जय हो ॥ ५ ॥ वर्ष बहुत्तर आयुप पाये, काती अमावस सिद्ध कहाये। गौतम स्वामी मोह

विजय हो, बीर प्रभु की जय हो जय हो ॥६॥ मोक्ष भूमि पावापुर धन धन, जिससे ज्योति पाते जन जन। प्रवचन उनका प्रमाण नय हो, बीर प्रभु की जय हो जय हो ॥७॥ सुखसागर भगवान हमारे, ज्योतिर्मय जग के उजियारे। हिर कवीन्द्र विशेष विनय हो, वीर प्रभु की जय हो जय हो ॥ ८॥

॥ काव्यं ॥ यो ऽऋल्याणपदं०

ॐ हीं श्रीं अर्ह श्रीमहावीर स्वामिने जलादि अष्ट-द्रव्यं यजामहे स्वाहा ।

॥ कलश् ॥

॥ दोहा ॥

होता है निर्वाण जब, घड़ी न बढ़ती एक। वीर श्रभु फरमान से, इन्द्र किया विवेक ॥१॥ (तर्ज—अवधु सो योगी गुरु मेरा —आशावारी)

प्रभुजी आप शरण हम आये ॥ टेर ॥ प्रभु निर्वाण हुआ सुनते ही, गुरु गौतम दुख पाये। विलापात करते यों बोर्ले, छोड़ हमें क्यों सिधाये ॥ प्र० ॥ १ ॥ जाना था तो दूर न करना था, हमको हे स्वामी। पूरी हो न सके ऐसी यह, पड़ी हमारे खामी ॥ प्र० ॥ २ ॥ गौतम

गीतम कीन कहेगा. कीन रहेगा साथी। कोन हरेगा मेद भरम सब, हम हैं हाय अनाथी ॥ प्र० ॥ ३ ॥ वीर वीर करते यों गीतम. निज आतम लय लाये। में हूं मेरा ओर न कोई, केंग्रल ज्ञान उपाये ॥ प्र० ॥ ४ ॥ सुखसागर भगनान परमपथ, गामी अन्तरयामी । महावीर प्रमु गौतम स्वामी, सविनय सदा नमामि ॥ प्र० ॥ ५ ॥ दो हजार बारह सबत में बीकानेर दीवाली। महावीर पूजा यह गाते. हुई आतम सुसियाली ॥ प्र० ॥ ६ ॥ श्रीजिन हरिगुरु दिन्य दयामय, बोध बुद्धि दातारी। वर्तमान आनन्द गुणाधिप, अनुशासन अधिकारी ॥ प्र० ॥ ७ ॥ करीन्द्रसागर पाठक प्रश्च गुणा, कीर्तन जय जयकारी सम्पन्दर्शन ज्ञान विकासी, हो नित मगलकारी ॥ प्र०॥८॥

## जैनाचार्य श्रीमिष्जिन हरिसागर स्रीक्वर जिप्य श्री कवीन्द्रसागरोपाध्याय विरचित

# ॥ रत्न त्रय पूजा॥

# ॥ मंगल पीठिका ॥

॥ दोहा ॥

सुख सागर भगवान जिन, हरिपूज्येश्वर आप। आतम परमातम भजो, मिटे मोह सन्ताप ॥ १ ॥ दुख को हम चाहें नहीं, नित चाहें सुख सार। पर दुख ही दुख पा रहे, कारण कौन विचार ॥ २ ॥ चया सुख होता ही नहीं ?, क्या दुख जीव सुभाव ?। क्या कोई दुख देत है ? क्यों यह वने बनाव ? ॥ ३ ॥ औषध से दुख ना मिटे, मिटे न धन जन योग। आतम धर्माराधते, हो दुख मूल वियोग ॥ ४ ॥ अपनी अपनी आतमा, का उपयोग विचार। जो पोर्चे पार्वे सही, वे सुख अपरम्पार ॥ ५ ॥ मृगमद मृग ढूंढ़त फिरे, पर ना पावे लेश । भटक भटक वह मर मिटे, केवल पावे क्लेश ॥ ६ ॥ मैं मैं मैं करता फिरे, पर ना जाने मेद। खटिक घरे बकरा यथा,

मर मर पावे रोद ॥ ७ ॥ पुण्य योग पाया यहां, दर्शन जंन प्रधान । यहां सहज सुख सिद्धि का, पाया विश्वद विधान ॥ ८ ॥ सम्यग्दर्शन शुद्ध हो, ज्ञान चरण निस्तार । जनम मरण भव दुख का, रहे न लेश विकार ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शन ज्ञान मय, चरण रत्न ये तीन । मोक्ष मार्ग साधक गुणी, सार्थे भाव अदीन ॥ १० ॥ परम गुणी जिनराज हैं, स्मारक निज्ञगुण रूप । दर्शन वन्दन पूजना, करो भविक गुण भूप ॥ ११ ॥

(वर्ज-राग धनासिरी-वेज वरणि सुदा राजे )
भाव रवन दावार, पूजो रे भिव बीवराग पद सार
॥ देर ॥ राग आग जलवा जन जीवन, पावा दुख अपार
॥ पूजो ।॥ वीवराग पद सेन सुधारस, अनहद आनन्दकार
॥ पूजो ।॥ वीवराग पद सेन सुधारस, अनहद आनन्दकार
॥ पूजो ।॥ १ ॥ राग-द्वेप की गांठ खुलेगी, ज्योविर्मय
जयकार ॥ पूजो ।॥ जीवन होगा पावन जगमें, अजरामर
अविकार ॥ पूजो ।॥ जीवन होगा पावन जगमें, अजरामर
अविकार ॥ पूजो ।॥ रा आप पूज्य प्रमु पूजा न चाहें,
पर पूजक आधार ॥ पूजो ।॥ इल्य भानविध पूजो भविजन,
गुरु आगम अनुसार ॥ पूजो ।॥ ३ ॥ जल चन्द्रन
इसुमादिक द्वन्ये, आठ अनेक प्रकार ॥ पूजो ।॥ सम्यन्दर्शन
गुण वन प्रगट, ज्ञान चारिन अीकार ॥ पूजो ।॥ १॥ ॥

पुण्य योग प्रभु दर्शन पायो, आतम गुण अधिकार ॥ पूजो० ॥ हरि कवीन्द्र करो गुण कीर्तन, हो जावो भव पार ॥ पूजो० ॥ ५ ॥

## || सम्यग् दर्शन पद पूजा || || दोहा ||

तत्त्वारथ श्रद्धान है, सम्यग्दर्शन भाव। वह प्रकटो मेरे लिये, प्रभु पद पुण्य प्रभाव॥१॥ होती चित्त प्रसन्नता, प्रभु पद पूजा योग। पाउं गृण गाउं यहां, मिटे महा भव रोग॥२॥

( तर्ज-अवधू सो जोगी गुरु मेरा आशावरी )

प्रभु से करम भरम मिट जाय ॥ टेर ॥ काल अनादि उलिट गित मिति, मुलटी सहज उपाय । चाह नहीं धन धाम धरा की, सेता प्रभु की सुहाय ॥ प्र० ॥ १ ॥ सुरमणि सुरतरु अधिक प्रभु हैं, वांछित पद वरदाय । दूर दारिद्रय हुआ हुई मेरे, सेवा की यह आय ॥ प्र० ॥ २ ॥ सम्यक मिश्र मिथ्या तीनों, मोहनी मूल विलाय । सम्यक्दर्शन पाया मिटते, दर्शन मोह अपाय ॥ प्र० ॥ ३ ॥ आतम रूप अनादि अपना, भूल रहा भरमाय । आज किया निर्मल निश्चल वह, प्रभु पद सेत्र अमाय ॥ प्र०॥४॥ मिटे अनन्तानु वन्धी ये, कल्लपित चार कपाय । हरिकारीन्द्र प्रभुपद कृपया, जीवन ज्योति जगाय ॥ प्र० ॥ ५ ॥

#### ॥ दोहा ॥

शका आतम रूप की, मिट ते मन से आज । परमातम पद पा लिया, पाया सुखद स्वराज ॥१॥ कांक्षा जडता क्षम की, आज हुई निर्मूल । आतम गुण रमणीयता, प्रकटी शिव अनुकृल ॥२॥

( तर्ज -सुअप्पा आप विचारी रे॰ )

प्रमु से पायो दरशन टान, मिट गयो मोह अज्ञान ॥ प्रमु० ॥टेरा मानुं धन दिन धन धड़ी मेरी, धन जीवन परमान । मिटी विचिकित्सा अन सब ही, हो गये सफल विधान ॥ प्र० ॥ १ ॥ आरोपित मुन्दरता जडकी, असत अश्विव पहिचान । सत्य तथा श्चिन सुन्दर गायो, आतम रूप महान ॥ प्र० ॥ २ ॥ भान अनातम द्र हुआ अन, पाया आतम ज्ञान । कर्ता कर्म करण कारक सन, हो गये आतम थान ॥ प्र० ॥३॥ खायिक मावे खायिक समिकत, प्रन्थी मेद निदान । प्रभु की प्रमुता निज जीवन में, त्रिमुनन तिलक समान ॥प्र० ॥१॥ श्वम सवेगी हो निर्देदी,

अनुकम्पा परधान । हरि कत्रीन्द्र आस्तिक आतम गुण, अमृत कीनो पान ॥ प्र० ॥ ५ ॥

## ॥ दोहा ॥

निश्चय से व्यवहार से, एक अनेक सरूप।
निजगुण समकित रत्न को, पाते हैं गुण भूप॥१॥
दीपक से दीपक यथा, लट भॅवरी के न्याय।
आतम हो परमातमा, समकित शुद्ध उपाय॥२॥

( तर्ज-अम्विका विरुद् वसाने हो०)

जिन शासन का सार यही है, जिन शासन का सार।
समिकित रत्न उदार यही है, जिन शासन का सार॥ जिन
दर्शन तें दर्शन प्रकटे, जिन निक्षेषा चार। चारों सत्य
बतावें स्वामी, ठाणांग ठाण विचार॥ यही०॥१॥ आचारांगे दुय सुयखंधे, निरयुक्ति निरधार। तीरथ दर्शन वन्दन
पूजन, दर्शन माव आधार॥ यही०॥ २॥ दर्शन म्रति
श्री जिन मन्दिर, जिन प्रतिमा अविकार। पंच कल्याणक
भाव प्रकटते, हो दर्शन अधिकार॥ यही०॥३॥ आनन्दादिक परम उपासक, भाव प्रतिज्ञा धार। जीवन पावन
सुविहित विधि से, हो समिकित साकार॥ यही०॥ ४॥

सुखसागर भगतान के दर्शन, करते आद्रकुमार। हरि कवीन्द्र श्रेणिक अम्बद्ध सम, हों अर्ह अवतार॥ यही० ॥ था।

#### ॥ दोहा ॥

अर्ह सिद्ध स्वरूप ये, आतम विकसित भाव। होते हैं भन्यात्म में, दर्शन पुण्य प्रभाव॥१॥ राग द्वेप अरि नाशर्ते, वन्दन पूजन योग। होते अर्ह आतमा, स्वयं सिद्ध उपयोग॥२॥

( तर्ज – हा केसरियों फामण गारो )

हां आतमा अस्हित होता, सम्यग दर्शन भावमें परिणत जन होता रे। आतमा अस्हित होता ॥ देर ॥ नमो
अस्हिताण पद स्टते, भन भावी सन भाव विघटते। कटते
करम कलेश लेश दुख का नहीं होता रे॥ आ०॥ १॥
अस्हित पद के आराधन से, भान अस् के सहज निधन से।
धन जीवन हो जाय आय शिनसुराना होता रे॥आ०॥२॥
अस्हित खत सिद्ध हो जाते, अपुनर्भव शिन पदवी पाते।
जहाँ नहीं यमराज, राज अपना ही होता रे॥ आ०॥३॥
सम्यगदर्शन गुण अविकारी, प्रस्त पद आराधक अधिकारी।
सुखसागर भगनान जान गुण उन को होता रे॥आ०॥श॥

हरि कवींन्द्र आतम दर्शन हो, परमातम सम्यग् दर्शन हो। वंदन पूजन योग भाव उपयोगी होता रे॥ आ०॥ ५॥

॥ हरिगीत छन्दः॥

तत्त्वार्थ के श्रद्धान से, हो भव्य सम्यग्दर्शनं, आधार उसका एक है, निज आत्म रूप सुदर्शनम्। दर्शन न आँखों का यहाँ है, हृदय दर्शन दर्शनं, जिनदेव दर्शन से मुक्ते हो, दिव्य सम्यग्दर्शनम्॥

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अह परमात्मने अनन्तानन्त सम्यग्दर्शन शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय सम्यग्दर्शन प्राप्तये अष्टद्रन्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ सम्यग् ज्ञान पद पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सव संसारी जीव में, होता है संज्ञान।
पर जो जाने आपका, उनका सम्यग्ज्ञान॥१॥
आप रूप है आतमा, पर कर्मों के योग।
मूल सदा गति चार में, मोग रहा दुख भोग॥२॥
बकरी टोले में रहा, सिंह बाल निजरूप।
लखते सिंह पराक्रमी, हो जाता वन भूप॥३॥
वैसे ही यह आतमा, परमातम पद योग।
आतम ज्ञानी हो करे, भव दुख भाव वियोग॥४॥

( तर्ज - चित हरस घरी अनुमव रगे बीस परम पट सेविये ) नित ज्ञानी की, सेना दे सुख मेवा आतम ज्ञान का ॥ टेर ॥ परमातम पूरण ज्ञान कला, पद पूजा से जीवन सफला। मिट जाय अनादि करम वला, नित ज्ञानी की० ॥ १ ॥ प्रद्वेप नहीं अपलाप नहीं, मात्सये नहीं अन्तराय नहीं । आसातन अरु उपघात नहीं, नित ज्ञानी की० ॥ २ ॥ आश्रव सिटते सवर होता, ज्ञानावरणी क्षय भी होता । ज्ञानोदय जीवन में होता, नित ज्ञानी की० ॥३॥ हैं ज्ञेय रूप संसार सभी. उसमें यह अपना रूप कभी। दीयें हो सम्यन्ज्ञान तभी, नित ज्ञानी की०॥ ४॥ सुख सागर पद भगनान मिले, हरि कवीन्द्र कीर्तित ज्ञान खिले। फिर मोह महादृढ दुर्ग हिले, नित ज्ञानी की० ॥ ५ ॥

#### ॥ दोहा ॥

ा पारा ।।

जानी के सतसग से, होता आतम ज्ञान ।

जडिवज्ञानी जाव का, मिटता है अमिमान ॥१॥

पट कुट्यादिक आवरण, से ज्यों सूर्य प्रकाश ।

तरतम भावे होत हैं, ज्ञान प्रकाश विकास ॥२॥

(तर्ज—प्रशु धर्मनाथ मोहे प्यारा जम जीवन॰)

पूजो जानी जिन जयकारी, दें ज्ञान परम उपकारी

॥ टेर ॥ जन आराधक अधिकारी, तज मेद अमेद विहारी । क्रमशः मति श्रुत अनुसारी, पूजो ज्ञानी जिन जयकारी ॥ दें ॥ १ ॥ आतम परमातम होता, जब पूर्ण ज्ञान गुण होता। मीमांसक मित गिति हारी, पूजा ज्ञानी जिन जय कारी ॥ दें० ॥ २ ॥ यह अगम अगोचर भावी, गुण ज्ञान है पूर्ण प्रभावी। पाते जन जो अविकारी, पूजो ज्ञानी जिन जयकारी ॥ दें० ॥ ३ ॥ नय निश्लेपा विस्तारें, अनुयोग विशेप विचारे। हो यह प्रमाण पद धारी, पूजी ज्ञानी जिन जयकारी ॥ दें० ॥ ४ ॥ मति श्रुत अवधि मनज्ञानी, केवल सर्वज्ञ विधानी। हरि कवीन्द्र ज्ञानी बिलहारी, पूजो ज्ञानी जिन जयकारी ॥ दें० ॥ ४ ॥

## ॥ दोहा ॥

ज्ञान स्वपर अवभासकर, होता है सुप्रमाण। आराधन से आतमा, हो अनन्त गुण खाण॥ एक देश न्याख्यान से, होता नय विज्ञान। सर्व देश न्याख्यान से, हो प्रमाण गुण ज्ञान॥

( तर्ज-कञ्वाली-तेरा तो हो चुका हूँ )

नय से प्रमाण से हो, जन आत्म ज्ञान धारी । आतम गुणामिरामी, ज्ञानी सदा नमामि ॥ टेर ॥ जो जानते हैं जगको, वह धूळ जानकारी। जो जानते स्वपर को, जानी सदा नमामि ॥ आ०॥ १॥ पचास्तिकाय में से, जीवान्तिकाय महिमा। होती है ज्ञान द्वारा, ज्ञानी सदा नमामि ॥ आ०॥ २॥ जड रूप द्रव्य सारे, हैं जीव एक चेतन। गुण ज्ञान ज्योति प्रन, ज्ञानी सदा नमामि ॥ आ०॥ ३॥ आनन्द घाम आतम, तम तोम से रहित हो। ज्ञान प्रकाश होते, ज्ञानी सदा नमामि ॥ आ०॥ ४॥ गाते हिर क्वीन्द्र, गुण ज्ञान आतमा का। परमात्म माव प्रण, ज्ञानी सदा नमामि॥ आ०॥ ॥ ॥

#### ॥ दोहा ॥

ज्ञान रतन अनमोल का, जतन करो मितमान । जिन तोले बालो नहीं, वाणी ज्ञान प्रधान ॥१॥ ज्ञान भरी वाणी सुधा, वर्षांचे भगवान । पीते भविजन माव से, अजर असर गुणठान ॥२॥

#### ( तर्ज-कोरी काजलियो )

यह पाथा पुण्य प्रधान शासन जैन का, नित सेगो चतुर सुजान शासन जैन का ॥ टेर ॥ ज्ञान रतन अनमोल हैं, जो है चिन्तामणि रूप ॥ शा० ॥ १॥ आराधक साधक समी, हो जाते त्रिस्तन भूप ॥ शा० ॥ २॥ अज्ञानी समर्भे नहीं, समर्भेंगे समफनहार ॥ शा० ॥ ३ ॥ पड़ दर्शन में देख लो, है त्रिसुवन तारणहार ॥ शा० ॥ ४ ॥ जीव अनन्ते प्रसु अनन्ते, का नित करे विधान ॥शा० ॥ ॥ ॥ आतमगत करतापणे, का देता बोध महान ॥ शा० ॥ ६ ॥ कर्याकार्य विचारणा, का जिससे होत विवेक ॥ शा० ७ ॥ स्वाद्वाद सर्वेदियी, यह शास्त्रत शिव-पथ एक ॥शा० ॥ ८॥ सम्यग्दर्शन-ज्ञान से, जो हो आतम सम्बन्ध ॥ शा० ॥ ६॥ हरि कवीन्द्र तो हो गई, वह सोने वीच सुगन्ध ॥ शा० ॥ ८ ॥

## ॥ हरिगीत छन्द ॥

संसार को जाना न जाना आतमा को धूल है, वह जानकारी जान लो बस मूल में ही भूल है। निज आतमा को जानना परमात्म पद का मूल है, वह दिन्य सम्यग्ज्ञान हो भव शूल भी सब फूल हैं।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने अनन्तानन्त सम्यग्ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा।

#### ॥ सम्यग् चारित्र पद पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

आतम दर्शन प्रकट हो, आतम का ज्ञान। चरण आतमा के प्रति, मोक्ष मार्ग विज्ञान ॥ १ ॥ ये तीनों ही सत्य हैं, ये तीनों शिव रूप। तीनों सुन्दर भाव हैं, ओर सभी भवकूप ॥ २ ॥ पर द्रव्यों की रमणता, जहाँ न होवे लेख। केवल आतम रमणता, रहे न होवे क्लेश ॥ ३ ॥ हिंता हो न असत्य हो, हो न अदत्तादान। मैथुन ममता हो नहीं, ब्रत ये पाच महान ॥ ४ ॥ स्वतधारी आतमा, स्वयं बुद्ध अवतार। परमात्तम होर्वे सही, पूजो विधि विस्तार ॥ ५ ॥ ( तर्ज क्छीगडा—क्यों रख्ता संसार तीर्थ है तेरे तरने की ) अञ्चरण शरण सरूप चरण, पा मन वन मटको ना ॥टेरा। सम्यादर्शन ज्ञान सुलोचन, देख करो आतम आलोचन, चलो चाल जजाल जाल में जीवन पटको ना ॥ अ० ॥१॥ सुगुरु सुदेव सुधर्माराधो, आतम से परमातम साघो । हो परमातम आप पाप, दुर्गति में लटको ना ॥ अ० ॥ २ ॥ देश सर्व चारित्र दुविष है, सामायिक आदि पच विध हैं। आराधक के लिये रहे फिर, करम को एउटको ना ॥अ०॥३॥ बनो अहिंसक आतम हेतु, भन सागर तारक यह सेतु। चैर भान हो ज्ञान्त अभय भन, भय में अटको ना ॥अ०॥४॥ हरि कनीन्द्र बोलें अतिहरसे, उत्तरोत्तर गुणठाणा फरसे, दिन्य चरण पा भरो निषय निष, अन्तर घटको ना ॥अ०॥४॥

## ॥ दोहा ॥

आठ रूप है आतमा, चारित्रातम खास।
आठ कर्म चय रिक्त हो, हो चारित्र प्रकाश ॥१॥
आचारज पाठक मुनि, धर चारित्राचार।
पंचाचार विचार से, परमेष्ठी अधिकार॥२॥

( तर्ज - धन धन ऋषभ देव भगवान युगला धर्मनिवारण वाले)

सुखी होते हैं वे नर नार, आतम संयम धन पाने वाले। नहीं जन मन रंजन का काम, निश्चदिन रहते जो निष्काम। नहीं निंदा स्तुति से आराम, आतमा में नित रमने वाले॥ सु०॥ १॥ हृदय में पहिले लेते तोल, बोलते सच्चा मीठा बोल। नहीं रहती है उनमें पोल, सहज सक्रिय नवजीवन वाले॥ सु०॥ २॥ धरते हैं परमातम ध्यान, ज्ञान-विज्ञान आतम परधान। जिन्हें जीवन में नहें अभिमान, त्याग वैराग बढानेवाले॥ सु०॥ ३॥ तजते विषयों को विष मान, सजते सतसंगी सुविधान।

परम चारित्र धर्म एलान, जगत को सदा सुनाने वाले ॥ सु० ॥ ४ ॥ छेते नहीं अदत्तादान, दिया छेते पाते अनिदान । उनका हरि कमीन्द्र गुण गान करें, धन संयम जीवन वाले ॥ सु० ॥ ५ ॥

॥ दोहा ॥

भोग रोग सम जानते. करते योगाभ्यास। निन्दा विकथा स्थाग कर, भन्न से रहे उदास ॥१॥ सागर सम गमीर जो. मेरू सम जो धीर। महावीर संसार के, पहुँचे अन्तिम तीर॥२॥ ( तर्ज-भीनासर स्वामी अंतरज्ञामी वारो प्रारसनाथ ) पूजो त्रतधारी हो अधिकारी त्रिभ्रवन तारणहार। रहते ब्रह्मचारी नित अविकारी जगमें जय जयकार ॥ देर ॥ नवविध ब्रह्म सुगुप्ते गुप्ता. शील रतन रखवाल । कलुपित काम इसंग न करता, हरता जग जजाल रे ॥ पू० ॥ १ ॥ दिन में रात में एक अनेक में, सोते जागते आप । पाप रहित जीवन हो जिनका, वे सञ्चे माँ वाप रे ॥ पू० ॥२॥ द्रस्य क्षेत्र और काल माव से, नित रहते सावघान । जड़ चल जगकी जुंठन जानें, पुढ़गल द्रव्य विधान रे ॥पू०॥३॥ धन्द रूप रस गन्ध निषय में, रहते आप अलीन । आप अपाप रहें सुविद्दित खरतर विधि आचरणा, सुखसागर भगवान का शरणा। कर तूं प्रकट प्रचार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ३ ॥ जिन हरिसागर सद्गुरु कृपया, आनन्दसागर धरि सद्या। वीकानेर ममार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ४ ॥ कवीन्द्र पाठक तीन रतन की, पूज रची निज आत्म जतन की। घर घर मंगलाचार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ४ ॥ दोहजार घारह संवत में, विजया दशमी पावन दिन में। जीवन जय जयकार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ६ ॥ अजित जिनेक्वर अन्तर्यामी, चरण कमल को नित्य नमामि। सम्पूर्ण सुखकार रे मनवा ॥ तीन० ॥ ७ ॥

### श्रीजिन हरिसागर धरीक्वर शिष्परत्न कवित्रर श्रो कवीन्द्रसागरोपाध्याय विरचित ॥ चौसठ प्रकारी पूजा॥

#### ॥ पूजा विधि ॥

शुभ मुहूर्त मे जल यात्रा चढा कर तीर्थोटक लाना चाहिये। अन्ट कर्म निवारण हेतु रंगीन चावलों से मण्डल बनाना चाहिये। आठ पाँखुडी सफेड चावलों से भरनी चाहिये। कमल की रेखायें पाँच वर्णी चावलों से बनानी चाहिये। रक्त गुलाल से श्री सिद्ध भगवान के आठ गुणों को प्रत्येक पाँखुडी मे क्रमशा आलेपित करने चाहिये। मन्त्र पद ऐसे लिसने चाहिये—

१ ॲ ही अनन्त ज्ञान गुणिस्यो नमः।

२ ॐ हीं अनन्त दर्शन गुणिभ्यो नमः।

३ 👺 हीं अनन्त सुख गुणिभ्यो नमः।

४ 👺 हीं अनन्त चारित्र गुणिस्यो नमः।

प कें हीं अक्षय स्थिति गुणिस्यो नमः ।

६ 👺 हीं अमूर्त गुणिम्यो नमः ।

७ ኞ हीं अगुरूलघु गुणिम्यो नमः ।

८ ॐ हीं अनन्त वीर्य गुणिभ्यो नमः।

सध्य गोल कर्णिका पीत वर्ण के चावलों से भरनी चाहिये। वहाँ सोने चाँदी का आठ शाखाओं वाला एक सौ अष्ठावन पत्तों वाला पेड़ वनवा कर चढ़ावें। इस कर्म बृक्ष के काटने के लिये एक सोना चाँदी का बना कुल्हाड़ी कर्म बृक्ष की जड़ों में रखना चाहिये।

समवशरण में त्रिगड़े में भगवान श्री महावीर स्वामी की श्रितमा स्थापन करें। अखण्ड दीपक ज्योति जगावें। धूप करें। अगवान के अभिपेक के लिए उत्कृष्ट चौसठ कुमार कुमारिकायें मध्यम आठ कुमार कुमारिकायें और जवन्य एक कुमार कुमारी स्नानादि से शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने हुए होने चाहिये। आठ दिन तक वहीं प्रत्येक कर्म निवारण के लिए अष्ट प्रकारी पूजा पढ़ाई जानी चाहिए। प्रतिदिन नये नये नवेच नये नये फल फूलों का उपयोग करना चाहिए।

आठ दिन तक प्रमु भक्ति, गुरु भक्ति, साधमीं भक्ति करनी चाहिए। रात्री जागरण, प्रमु गुण कीर्तन, सिद्ध पद का ध्यान, यथाशक्ति तपश्चर्या करते हुए करना चाहिए। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। इससे भव भवान्तरों में वँधे आठ कमीं का प्रचूर मात्रा में क्षय होता हैं। नवमें दिन उस कर्म वृक्ष को महोत्सव पूर्वक जिन मन्दिर में चढ़ा देना चाहिए।

## पहले दिन ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा पढार्वे ॥ ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा ॥

## ॥ मंगळ पीठिका ॥

॥ दोहा ॥

👺 अर्हे परमातमा, श्रीफरुवृद्धि पास। जिन हरि पूज्य सदा नम् , तारक तीरथ खास ॥१॥ मिथ्यात्वादिक हेतु से, आतम से जो काम। किया जाय बन्धन वही, कर्मरूप भन धाम ॥२॥ सन्ततिरूप अनादि है, सादि कर्म विशेष। कर्मरूप समार है. रहता यही कलेश ॥३॥ भाव अकर्मक हो गये, बीतराग परमेश। वीतराग आराधना, हरती कर्म कलेश ॥४॥ आराधन के मेद भी, गुरुगम सुने अनेक। तप कर प्रभु पद पूजियें, द्रव्य भाव सनिवेक ॥५॥ कर्म तिमिर हर है यहाँ, तपनर ज्योति निशेष ! कर्म निवारण तप करो, पूजो प्रश्च हमेश ॥६॥ - आठ आठ दिन कोजिये, यथाशक्ति तप सार ।
सरल अशठ भावे भविक, प्रकटे गुण अविकार ॥७॥
कर्म दृक्ष शाखा जहाँ, धाति अघाती आठ ।
उत्तर प्रकृति पत्र हैं, कटते होवे ठाठ ॥८॥
सुवरन सुन्दर कीजिये, तप कुठार वर भाव ।
ज्ञान सहित प्रभु पूजिये, प्रकटे पुण्य प्रभाव ॥६॥
पूजा कर्म विशेष से, कटता कर्म कलेश ।
कांटे से कांटा यथा, पूजा करो हमेश ॥१०॥
जल चन्दन कुसुमादिये, अष्ट द्रन्य विधियोग ।
प्रभु पूजा से होत हैं, भव भय भाव वियोग ॥११॥

## ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जल रस अमृत भाव से, पूजा करो हमेश।
रस अमृत प्रकटे मिटे, जीवन ताप कलेश॥१॥
जीवन में जड़ता भरी, उसे वहा दो दूर।
जल पूजा प्रभु की करो, पाओ सुख भरपूर॥२॥

(तर्ज आशावरी—अवधू सो जोगी गुरु मेरा) अई पद अविकारी पूजो, शासन पति सुखकारी। महावीर उपकारी पूजो, परमातम पद धारी॥ ०॥ टेर॥ नन्दन भव में वीस पदों के, आराधक अधिकारी। प्राणत स्वर्गे च्यवन कल्पाणक, प्रभु का मगलकारी ॥ प्० ॥ १ ॥ देवानन्दा गर्भ विरार्जे, व्यासी दिन अवतारी । हरिणगमेपी इन्द्रादेशे, निजकर्तन्य विचारी ॥ प्०॥ र ॥ गर्भ हरण कर त्रिशला कुखे, लावे धन बलिहारी। ॲच गोत्र कल्याणक भृमि, त्रिभ्रुवन तारणहारी ॥ प्० ॥३॥ चैत सुदी तेरस दिन उत्तम, जिन जनमे जयकारी । जिन महोत्सव सुरपत्ति करते, समकित दर्शनधारी ॥ पू० ॥ ४ ॥ राज रमणी सुख भोग त्याग कर, तीस वरस में भारी। सयम ले तप कर्म रापाये, केवल कमला धारी ॥ पू० ॥ ५ ॥ शासन वर्ताया शिव पाया, जो हो गये भवपारी, आतम माचे प्रमुक्तो पार्वे, धन धन वे नरनारी ॥ प्०॥ ६॥ हम संसारी भव में भटकें, प्रशु है शिव संचारी। कैसे दर्शन पार्चे ? गुरु गम, आगम के अनुसारी ॥ प्०॥ ७॥ प्रमु अनन्त ज्ञान के स्वामी, बोध बीज दातारी हरि कवीन्द्र मिक्क जल सींचो, हो अनन्त विस्तारी 11 40 11 611

॥ काव्यम् ॥

लोकपणाति वृष्णोदयगरणाय, सद्गोधिमीज

जनितांकुर वर्द्धनाय। स्वान्तर्मलापनयनाय यजामहे श्री, वीरं विशेष गुण भाव जलेन भक्तया।

सन्त्र—ॐ हीं अई परमात्मने अनन्तानन्त सम्यज्ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीरजिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा।

# ॥ द्वितीय चन्दन पूजा॥

॥ दोहा ॥

ज्ञानावरणी कर्म से, रुकता आतम ज्ञान। आंखों पर पाटा लगे, कैसे होवे भान॥१॥ होता है अज्ञान में, भव भावी सन्ताप। अग्रुपद चन्दन योगतें, सिटे मिले सुख धाप॥२॥

( तर्ज-माला काटे रे जाला जीवका )

गुण ज्ञान हमारा कर्मों ने रोका काटो कर्म को। शासन पित प्रमु की पूजा कर पाओ आतम धर्म को। ।। टेर ।। ज्ञान अनन्ता है आतम में, जड़ कर्मों ने घेरा। अज्ञानी यार्ते देता है, चौरासी ठख फेरा रे।। गुण०॥१॥ मान अमान नहीं होता है, और अमान न माना। यार्ते आतम का नहीं मिटता, चेतन मूल सुमाना रे।। गुण०

॥ २ ॥ अक्षर ज्ञान अनन्त माग में, कर्म अनाष्ट्रत रहता । इस कारण आतम गुण चेतन, नित्य निरन्तर वहता रे ॥ गुण ।। ३ ॥ आतम चेतन कर्म ये जड़ हैं, सन्तिति संग अनादि । जड संगी चेतन भव भटके, होती है परवादी रे ॥ गुण० ॥ ४ ॥ कस्त्री नामि रहती है, सगद्ं दे कहीं ओरा। त्यों अज्ञानी आतम द्ंहे, निज सुख को पर ठोरा रे ॥ गुण० ॥५॥ देव गुरु सतसगी आतम, अपना रूप पिछाने । सुरासागर भगवान वने वह, नित चढ़ते गुणठाने रे !! गुण० ॥ ६ ॥ करम करम का काट करेंगे, 🔹 कर्म आराधक ठानो । पूज्य पुरुष पद वन्दन पूजन, द्रन्य भाव से ठानो रे॥ गुण०॥ ७॥ पूज्य न चाहें परकुत पूजा. पूजारी गुणकारी । हरि कमीन्द्र प्रभु चन्दन पूजा, पाप ताप संहारी रे ॥ गुण० ॥ ८ ॥

॥ कान्य । पापोपतापश्यमनाय महद्गुणाय, दुर्बोध भानि भन्न रोग निनारणाय । आत्म प्रमोद करणाय यजा-महे श्री, नीरं विशेष गुण चन्दन सहसेन ।

मत्र---ॐ हीं अह परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूठोच्छेदाय श्रीनीर जिनेन्द्राय चन्दनं यज्ञामहे हमहा ।

# ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥

॥ दोहा ॥

काल अनादि कर्म वश, ग्रुरम्हाया जो ज्ञान। ज्योतिर्भय ग्रेश्च दरशतें, फूले फूल समान॥१॥ विकसित आतम ज्ञान से, परमातम परधान। पद पाओ पूजो यथा, फूलों से भगवान॥२॥

(तर्ज-प्रभु धर्मनाथ मोहे प्यारा)

जिन दर्शन पावन पावे, मन इसुमक्ली खिल जावे। मति ज्ञान सुगन्ध बढ़ावे, जो प्रभु पद कुसुम चढ़ावे।।टेर। आतम जड़ रस में जब लों, सति ज्ञान आवरण तब लों। मति अज्ञानी दुख पावे, जिन दर्शन ज्ञान उपावे ॥ जि० ॥ १ ॥ समरण संज्ञा पुद्गल की, चिन्ता रहती गर कल की। पर घर तज निज घर आवे, परमातम पद प्रकटावे ॥ जि० ॥२॥ व्यंजन अर्थावग्रह से, प्रभु दर्शन गुण संग्रह से। ईहा अपाय इक धारा, आतम गुण ज्ञान संभारा ॥ जि० ॥ ३ ॥ क्षय उपराम मिश्रित भावे, तरतमता ज्ञाने आवे। अट्टाइस मेद विचारे, मति ज्ञानी गुण विस्तारे ॥ जि०॥४॥ विनयादिक चार प्रकारी, सति आतसपद अधिकारी। हो जिन पद पूजा ठावे, पद पूज्य निजी अकटावे ॥ जि० ॥ ५ ॥ जिन प्रतिमा जिन सम देखें, मित ज्ञान उन्हीं का लेखे। इतर्क करी वात बनानें, मिथ्या मन मैल सनानें ॥जि०॥६॥ कारण से कारज होता, कारण से जगता सोता। कारण पद प्रश्च अनधारो, कर दर्शन काज सुधारो ॥ जि०॥ ७॥ इरि कवीन्द्र आतम मार्ने, गुण गार्ने गुण को पार्ने। प्रश्च पूज इसुम वर दावे, जीवन विकास हो जावे॥ जि०॥८॥

#### ॥ काव्य ॥

चश्चरसुपश्चार वर्ण विराजिभिवें, सद्गन्धिभिश्च विरादे: सुनिकास शीलैः । स्वान्तिविकास-विधये हि यज्ञामहे श्री, वीरं विशेष गुण पुष्प वरैः समन्तात ॥

मन्त्र—ॐ ही अईं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूठोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥

#### ॥ दोहा ॥

मित पूर्वक श्रुत ज्ञान हो, श्रुत के मेद अनेक। गुरु गम श्रुत संयोगर्ते, प्रकटे परम विवेक॥१॥ परम विवेकी आतमा, उर्घ्वगमन हित सार। धृष पूज प्रश्वकी करें, द्रस्य माव ग्रुविचार॥२॥ जगाया ॥ पू० ॥ १ ॥ द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे, अवधि ज्ञान बताया। दीपक सम तरतमता योगी, क्षायोपशमिक सुकाया ॥ पू० ॥ २ ॥ अनुगामी वर्द्ध मान प्रतिपाती. सेतर छह भेद गाया। रूपी द्रव्य को जाने अवधि, ज्ञानावरण विलाया ॥ पू० ॥ ३ ॥ सुरनारक भव प्रत्यय अवधि, सुर प्रभु पूजा रचाया । सम्यग्दर्शन निर्मल होते, उतरोत्तर शिव पाया ॥ पू० ॥४॥ लब्ध-प्रत्यय नर तिर्यंचे, मेद असंख्या दिखाया । सम्यगदर्शन अवधिज्ञानी, सिथ्या विभंग कहाया ॥ पू० ॥ ५ ॥ अवधि द्रव्य अनन्ता देखे, लोक असंख्य लहाया । काल असंख्या भाव अनंता, रूपीविषय विधाया ॥ पू० ॥ ६ ॥ परमावधि होता शिव गामी, निश्चय यह मन भाया । सुख-सागर भगवान की सेवा, मेवा दे सुख-दाया ॥ पू० ॥७॥ हरि कवीन्द्र सुपातर मनमें, प्रभु पद स्नेह भराया । तन्मय वृत्ति दीपक ज्योति परमातम लख पाया ॥पू०॥८॥

॥ कान्यं॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिवमार्ग सुदर्शनाया, नन्तात्म कर्म तमसां परिमेदनाय। दिन्य प्रकाश करणाय यजामहे श्री, वीरं विशेष गुण दीपक दीपनेन।

मन्त्र-- ॐ हीं अह परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये

जन्म जरा मृत्यु निपारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूठोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय दीवर्म यजामहे स्वाहा ।

॥ षष्ठम भक्षत पूजा ॥

क्षत विश्वत आतम हुआ, द्रव्य भाव मन योग । प्रभ्र अक्षत पूजा करो, हो अक्षत उपयोग ॥१॥ द्रव्य भाव मन योग को, प्रभ्र पद अक्षत धार । मन पर्यायी ज्ञान का, नर पावे अधिकार ॥२॥

( तर्ज-कोयल रहुक रही मधुवन मे॰ )

तन मन अक्षत प्रम्न पूजन कर, जन जीवन अक्षत गुण धर रे ॥ टेर ॥ तन आश्रित मन की गति चंचल, करता यह प्रतिपल चर भर रे। परमातम पद ध्यानालम्बन, सहज समाधि स्थिरता वर रे ॥ त० ॥ १ ॥ निज मन पर्यायों पर संयम, धर मनपर्यवज्ञानी हो नर रे। नर क्षेत्रे सन सञ्जी चितित. जार्ने रूपी द्रव्य प्रकर रे ॥ त० ॥ २ ॥ साधारण ऋजुमती जाने, विपुलमती अति निर्मलतर रे। छट्टे से वारह गुण थानक तक, इसकी रहती है खनर रे ॥ त० ॥ ३ ॥ मन पर्यव ज्ञानावरणी को, काटे जग जो साधु प्रपर रे। दीक्षा लेते ही मन पर्यव, ज्ञानी होते तीर्थंकर रे ॥ त० ॥ ४ ॥ तीर्थंकर की पूजा करते, भव सागर होता सुतर रे। अकपट भावे आतम अर्पण, पूजन होता शिवसुख कर रे॥ त०॥ प्र॥ पूजक जन जग पूज्य वने हैं, प्रश्च पूजा सत्य शिव सुन्दर रे। जन्म मरण सिटता है उसका, कर्ता नर हो जाय अमर रे॥ त०॥ ६। ज्ञानी की सेवा ज्ञान वढावे, ज्ञान विना नर होता खर रे। ज्ञानावरणीय कर्म विपाके, दूर दूर रहता निज घर रे॥ त०॥ ७॥ च्यवन क्रल्याणक जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक उत्सव पर रे। हरि क्वीन्द्र अक्षत विधि दर्शन, वन्दन पूजन आनन्द कर रे॥ त०॥ ८॥

। काव्यस् ॥ कृत्वाक्षतैः सुपरिणामगुणैः प्रशस्तं, सत्स्वस्तिकंलघु चतुर्गति वारकं च । आत्माक्षतोत्तम-गुणाय यजासहे श्री, वीरं वराक्षत गुणैक विशेष भावस् ।

सन्त्र—ॐ हीं अर्ह परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे स्वाहा।

# ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जड़ चल जग ज़ंठन सभी, पुद्गल रूप अनेक। भोगे सुखकी भूख ना, मिटा हुआ अतिरेक॥ प्रभ्र गुण अपृत जो मिले, भूख दुःख हो द्र्। प्रभ्र पद में नैवेद धर, चाहूं वही हजूर।

(तर्ज-तुम चिद्घन चन्द आनन्द छाछ तोरे धूर्शन०)

प्रभु गुण अमृत धाम, श्याम तोरे श्रासन में सुख भारी ॥ श्या० ॥ टेर ॥ पुद्गल सोचा पुद्गल रोचा, पुद्गल से हो विकारी ॥ श्याम० ॥ आतम मूल भूल अपनी से, भन भटका हो मिखारी ॥ ज्याम० ॥ १ ॥ उलटा -क्रोरण उलटा कारज, होता सगत सारी ॥ श्याम० ॥ ज्ञाना-वरण बढा अज्ञानी, आतम दूख अपारी ॥ इयाम० ॥ २ ॥ घोर घटा घन की जब छाये, छिप जाता तिमिरारि ॥ स्याम० ॥ बाग्रु वेग बढ़े घन इटते, प्रकट़े ज्योतिधारी ॥ स्याम० ॥ ३ ॥ आतम सर्वे प्रदेश अवाधित, ज्ञान मरा अविकारी ॥ क्याम० ॥ कर्मी का परदा हटने से, ज्योति सरूप उदारी ॥ क्याम० ॥४॥ केवल ज्ञान कला प्रकटेगी. क्षायिक भाव प्रकारी ॥ क्याम० ॥ पुद्गल संगी तर्क विचारे, मीमांसक मति हारी ॥ स्याम ॥ ॥ जन होता भगवान अनंते, भगवान हैं जयकारी ॥ क्याम० ॥ आतम सत्ता अपनी अपनी, दर्शन जैन विचारी ॥ श्याम०

॥ ६॥ धर नैवेद्य प्रमुपद पूजी, मांगें हो अधिकारी ॥ इयाम०॥ परमातम ज्ञानामृत भोजन, की कर दो दातारी ॥ इयाम०॥ ७॥ द्रव्य कारण है भाव का होता, यातें द्रव्योपचारी ॥ इयाम०॥ आतमपद अर्थी प्रभु पूजें, हरि कवीन्द्र जयकारी ॥ इयाम० ८॥

॥ कान्यस् ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधामघुर प्रचारे, नैंबेद्यवस्तु विविधे विधिनोपढोक्य । नित्यं बुधुक्षित पद क्षतये यजासहे श्री, वीरं निजात्म परमामृत दायकं तस् ॥ १ ॥

यन्त्र—ॐ हीं अही परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्यजरा सृत्यु निवारणाय ज्ञानावरणीय कर्म सम्-लोच्छेदाय श्रीवीरजिनेंद्राय नैवेद्यां यजामहे स्वाहा ।

# ॥ अष्टम फळ पूजा॥ ॥ दोहा॥

शिव सुख फलदाता प्रभु, पूजो फल धर भेंट। कर्ममूल कारण कटे, पाओ सुख भर पेट॥ १॥ फल प्रभुजी चाहें नहीं, प्रभु नाम यह त्याग। त्यागी वैरागी बने, वीतराग महाभाग॥ २॥

#### ( सर्ज-हा सगीजी ने पेडा भावे )

आतमा शिवफल पावे, प्रश्च पद में फल धार ॥ आ० ॥ टेर ॥ करम संतति काल अनादि, वश चेतन खोई आजादी। प्रश्न पूजा श्रुम कर्म कर्ममल दर हटावे रे ॥ आ० ॥ १ ॥ प्रभ्र पूजा में पाप बतावे, ज्ञानावरणी पाप उपावे। सत्ता यंध उदय भ्रम तीनों ही हो जावे रे ॥ आ० ॥ २ ॥ जीव विपाकी जडता धारे, अपरावर्तमान विचारे। आदिम नत्र गुण धानक तक नित वॅधती जावे रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ ज्ञानात्ररण प्रकृति यह माती, देश सरव रूपे हो घाती। निज आतम गुण ज्ञान मान को अरे मिटावे रे ॥ आ० ॥ ४ ॥ आठ सात छह साथे वधे. ज्ञानावरणी सन अनुसधे। होते भूयस्कार मनो भन गोवा रावे रे॥ आ० ॥४॥ कोडा कोडी सागर तीसा, ज्ञाना-वरणी वध विशेषा। तजो विराधक माव अरे सद्गुरु समकार्वे रे ॥ आ० ॥ ६ ॥ परमातम पूजा चित घारे. न्नानाप्रणी दूर निवारे । आराधक आतम परमातम खुद हो जावे रे॥ आ०॥ ७॥ सुख सागर भगनान इमारे, जीवन फल के हैं दाता रै। हरि कवीन्द्र घर दिव्य माव जयनाद उचारे रे ॥ आ० ॥ ८ ॥

॥ कान्यम् ॥ पीयृष् पेशल रसोत्तम भावपूर्णे, दिन्यै-फलैर्गुणमये वर्लशालिभिश्च। भक्त्या समर्प्य विधिना प्रयजामहे श्री, वीरं सदाशिवफलाप्तिकृते समन्तात्।

मन्त्र—ॐ हीं अई परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणायं ज्ञानावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा।

### ॥ कलश् ॥

आठवें दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा) के अन्त में प्रकाशित कल्श बोलें।

### द्सरे दिन दर्शनावरणीय कर्म निवारण एला एढावें

## ॥ दर्शनावरणीय कर्भ निवारण पूजा॥

[ शरम्भ में मगल पीठिका के होंद्दें पहले दिन का पूजा ( ज्ञानाचरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देखकर वोर्ले। प्रति पूजा में कान्य भी पहली पूजा के समान बोटने होंगे, मन्त्रों में कर्म नाम बरलना होगा। ]

### मंगल पीठिका दोहा

पूर्वमत्

## ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

वस्तु तच्च सामान्य का, नहीं होता है वोध। दर्शन कहते हैं उसे, करे आत्म गुण कोघ॥१॥ प्रश्च दर्शन निर्मल जले, निज मन मैल मिटाय। प्रशुपद जल पूना करो, दर्शन गुण प्रकटाय॥२॥ ( तर्ज गजल-कुशल गुरु देव के दर्शन मेरा दिल होत है परसन)

मिले परमात्म पद दर्शन, घड़ी धन भाग वह जानो। अगर हो आत्मगुण दुर्शन, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ टेर ॥ लगा है आवरण-पहरा, उसी गुण दिव्य दर्शन पर। हटाया जाय उसको तो, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ सि० ॥ १ ॥ प्रश्च दर्शन प्रभु वन्दन, प्रभु पूजन के करने से। प्रकटता भाव गुण दर्शन, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ सि० ॥ २ ॥ तपोधन ज्ञानधन जीवन, सुजन विधि वर-विधानों से। यहाँ पाते वहाँ पाते, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ मि० ॥ ३ ॥ अचक्ष चक्ष दर्शन से, सदा जड़ भाव में रमते। बढ़ा अब अय हटे वह तो, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ मि० ॥ ४ ॥ अचक्षु चक्षु दर्शन में, करो संयम बनो योगी। प्रकट हो सत्य ज्ञिव सुन्दर, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ मि० ॥ ५ ॥ करें नर आत्म दर्शन वे, यहाँ भगवान होते हैं। करो पद वन्दना उनकी, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ मि० ॥ ६ ॥ जगत सत चेतना चेतन, अचेतन तज भजो चेतन। सहज में हो सुदर्शन भी, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ मि०॥ ७ ॥ हमेशा हरिकवीन्द्रों ने, प्रभु दर्शन

के गुण गाये। रसोदय आत्म सुख पाये, घड़ी धन भाग वह जानो ॥ सि० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ लोकैपणति तृष्णोदयवारणाय० मत्र---ॐ ह्रीं अर्ह परमात्मने''दर्शनावरणीय कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्रायजल यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ द्वितीय चन्दन घूजा ॥ ॥ दोहा ॥

आतम दर्शन आवरण, क्षय उवशन हो भाव । जो प्रमुपद दर्शन करें, प्रकटे पुण्य प्रभाव ॥ १ ॥ प्रमु दर्शन चन्दन रसे, अचित चर्चित रूप । पाप ताप मिट जाय हो, जीवन शान्त सरूप ॥२ ॥

( तर्ज-सदा भजो ब्रह्मचारी मे वारिजाउ')

प्रभु दर्शन सुखकारा मैं वारिजाउं पाउं धन अवतारा ॥ टर ॥ वानना चन्दन शीतक रत्नामी, पाप ताप दुख हारा मैं वारिजाउं पाप० । चन्दन पूजा तिथि आराधन, जिन आगम अनुमारा मैं वारिजाउ जिन० ॥ प्र० ॥ १ ॥ प्रभु द्वेपी अपलापी घाती, वैरिनिष्न आधारा मैं वारिजाउं वर० । आसातन कर्ता को आश्रन, होता है दुख भारा मैं वारिजाउ होता । प्र० ॥ २ ॥ आश्रन वन्य हेतु होने

से, कर्म वना प्रतिहारा मैं वारिजाउं कर्म०। दर्शन रोक लगाता हरद्म, जीवन होता खारा मैं वारिजाउं जीवन० ॥ प्र० ॥ ३ ॥ सत्ता बन्ध उदय होते हो, दर्शन का न सहारा मैं वारिजाउं दर्शन०। जड़ अभिमुख पाता जन जीवन, चारगति संसारा मैं वारिजाउं चार० ॥ प्र० ॥ ४॥ चक्षु अचक्षु अवधि केवल, दर्शनचार प्रकारा मैं वारिजाउं दर्शन० । आवरणे नहीं हो पाता है, दर्शन दिव्य विचारा मैं वारिजाउं दर्शन० ॥ प्र० ॥ ५ ॥ वहिरातम रहता है आतम, भूलभुलैयाकारा मैं वारिजाउं भूल भुलैया०। अंतर आतम फिर परमातम, पद न मिले अधिकारा मैं वारिजाउं पद० ॥ प्र० ॥६॥ पुण्योदय से दुर्गति हटते, सुर नर भन अवतारा मैं वारिजाडं सुर०। सद्गुरुगम प्रसु दर्शन पायो, चार निक्षेप प्रकारा मैं वारिजाउं चार० ॥ प्र०॥७॥ रुपाहाद सुन्दर प्रस दर्शन, त्रिस्वन तारणहारा मैं बारिजाउं त्रिधुवन०। पाया हरि कवीन्द्र गुण कीर्तन, गाया जय जयकारा मैं वारिजाउं गाया०॥८॥

॥ काव्यम् ॥ पापोपताषशयनाय सहद्गुणाय०

सन्त्र—ॐ हीं अर्ह परमात्सने "दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा।

#### ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

जीवन क्रसम विशेष को, प्रश्च चरणे दो चाढ़।

आतम में परमात्म पद, दर्शन गुण हो गाड़ ॥१॥ कुसुम विकासी आतमा, कली कली खिल जाय। प्रश्च दर्शन के योगर्ते, गुण सीरम भर जाय ॥२॥ ( तर्ज-चन्द्र प्रभु जिन चन्द्र नमी हितकारी रे० ) प्रभुपद क्रुसुम चढाओ, पुण्य बढ़ाओ रे नर चतुर सुजान । जीवन कुसुम कठी विक्रिसित हो जावे रे, सुजान ॥ टेर-॥ ऑखों से प्रमु दर्शन चक्षु दर्शन रे, नर चतुर सुजान । प्रभुपद फरस हरस मन भरना माचे रे, सुजान ॥ प्र० ॥ १ ॥ त्रभु गुण रस निज रसना योगे गाओ रे, नर चतुर सुजान । गुण त्मुगन्ध जो पाये, पहु सुख पावे रे, सुजान ॥ प्र० ॥ २ ॥ प्रभु गुण कीर्तन श्रवण मनन लय लावे रे, नर चतुर सुजान । अचक्ष दर्शन यों पुण्य कमाचे रे, सुज्ञान ॥ प्र० ॥ ३ ॥ अवधि दर्शन सुरनर पशु भी पावे रे, नर चतुर सुज्ञान । प्रशु दर्शन पा पावन पदवी भावे रे, मुजान ॥ प्र० ॥४॥ यों विकास होते जन केनल पाता रे, नर चतुर सुजान । माग्यनान मगनान नहीं बन जावे रे, सुजान ॥ प्र० ॥ प्र ॥ दर्शन रोधक प्रकृति दूर हटावे रे, नर चतुर सुजान । मंजुल महिमा गुण सोरभ उपजावे रे, सुजान ॥ प्र० ॥ ६ ॥ प्रृव वन्धी प्रृव उदयी प्रृव सत्ता की रे नर चतुर सुजान । देश सरव घाती का घात करावे रे, सुजान ॥ प्र० ॥ ७ ॥ हिर कवीन्द्र प्रभु चरणे कुसुम चढ़ावे रे, नर चतुर सुजान । कुसुम विकासी आतस भाव बढ़ावे रे, सुजान ॥ प्र० ॥८॥

॥ काव्यम् ॥ चंचत्सुपंचवस्वर्णविराजिभिवैं०

सन्त्र—ॐ ह्रीं अह परमात्मने ' 'दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यज्ञामहे स्वाहा।

# ॥ चतुर्भ धूप मूजा ॥ ॥ दोहा ॥

काल अनादि नींद का, आतम को है रोग।
प्रभुपद धूप विधान हो, जागृत जीवन योग॥१॥
धूप ऊर्ध्वगति को करे, ऊर्ध्वगमन अधिकार।
प्रभुपद में वर धूप कर, चलो चारगति पार॥२॥

(तर्ज - पूजो पार्श्वनाथ भगवान शरण सुख कारणा रे) पूजो प्रभुपद धूप सुगन्ध, उर्ध्व गति कारणारे। प्रकटे निजगुण भाव निरोग, परम सुख कारणारे॥ टेर ॥ आतम

दुर्शनावरणीय कर्म निवारण पूजा काल अनादि सोता, सोनेवाला निज धन खोता। निर्धन रोता फिरता होता, भन दुख भारणा रे॥ प्०। १॥ निद्रा निद्रानिद्राह्मप्, प्रचलाप्रचला प्रचला चुप । स्त्याना निर्देका रूप अन्य, करे गुण हारणा रे ॥ प्० ॥२॥ दर्शन आवरणे यह योग, पांचो निद्रा का भव रोग । मेटो धारो आतम योग, रोग परिहारणारे ॥.प्० ॥३॥ छट्टे गुण ठाणे तक पांच, निद्रा करती गुण की खांच। उत्तम अप्रमाद गुण आंच, धृप गुण धारणा रे ॥ पू० ॥ ४ ॥ बारहर्वे गुण ठाणे आप, 'निद्रा द्विक मिट जाता पाप। लगी त्र वीतरागता छाप, करो सुविचारणा रे ॥ पू० ॥ ध ॥ करम जड़ पुर्गल होता वंध, आतमा का रहता सम्बन्ध । क्रिया करते हो आतम अंध, न दर्शन सारणा रे॥ पू० ॥ ६॥ पाया क्षय उपशममय भाव, प्रकटा आतम पुण्य प्रभाव। करके करम मूल में घान, मनोद्धि वारणा रे॥ प्०॥७॥ पुजो सुख सागर भगवान, करते हरि कबीन्द्र गुणगान। भाव दशांगी धूप विधान, पूज विस्तारणा रे ॥ पू० ॥८॥ ॥ काव्यम् ॥ स्कुर्जत्गन्ध विधिनोर्घ्नगति प्रयाणे० ।

॥ काव्यम् ॥ स्कृतस्य वावनान्यगात प्रयोगकः। मन्त्र —ॐ हीं अर्ह परमात्मने व्दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धूपं यज्ञामहे स्वाहा ।

# ॥ पंचम दीपक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

गुण दीपक प्रमु की सदा, दीपक ज्योति विधान।
पूजा कर तमतोम को, मेटो चतुर सुजान॥१॥
प्रमु दर्शन ज्योति विना, पथ नहीं पाया एक।
दीपक पूजा आत्स-पथ, पाओ परम विवेक॥२॥

( तर्ज —तुमको लाखों प्रणाम )

जगदीपक जिन्हाज प्रभुको लाखों प्रणास । करूं सुदीपक धार प्रभुको लाखों प्रणाम ॥ टेर ॥ करम दर्शना-वरण उदय से, अन्धेरा सट गया हृदय से। खिन्न हुआ भव भय से, प्रभु को लाखों प्रणाम ॥ जग० ॥ १ ॥ नव प्रकृति भव में भटकाचे, चिन दर्शन पद पद अटकावे। अव प्रभुपद आधार, प्रभुको लाखों प्रणाम ॥ जग० ॥ २ ॥ बाहर दीपक अन्तर दीपक, ज्योत जगी सिध्यातम जीपक। प्रभु दर्शन बलिहार, प्रभु को लाखों प्रणास ॥ जग० ॥३॥ युगपत दो उपयोग न होते, क्रमभावी जीवन में होते। त्रम् का ज्ञान प्रमाण, प्रम् को लाखों प्रणाम ॥जग० ॥४॥ तर्क दलीलों से नित उपर, रहता है आतम गुण सुन्दर। अगम अगोचर हप, प्रमु को लाखों प्रणाम ॥ जग० ॥५॥

दिल्प ज्ञान दर्शनमय होता, उपयोगी जीवन दुःख खोता। अधिक अधिक अधिकार, ग्रम्भ को लाखों प्रणाम॥ जग०॥ ६॥ सर्व द्रल्प प्रदेश अनन्ते, उनसे गुण पर्याय अनन्ते। ज्ञान अनन्तानन्त, प्रमुको लाखों प्रणाम॥ जग०॥ ७॥ सम द्रल्यों में आतम मुख्या, ज्ञान दरस गुण होता मुख्या। हरि कवीन्द्र नत भाव, प्रमुको लाखों प्रणाम॥ जग०॥ ८॥

॥ काल्यम् ॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिवमार्ग सुदर्शनाया० । मन्त्र—ॐ हीं अई परमात्मनेः दर्शनावरणीय कर्म समृत्रोच्छदाय श्री वीर जिनेन्द्राय दीपक यजामहे स्वाहा ।

## ॥ षष्ठम अक्षत पूजा ॥

अक्षत गुण स्वस्तिक रचो, चार गति हो चूर। प्रमु सन्मुख स्वस्तिक करो, भरो स्वस्ति गुणपूर ॥१॥ अक्षत उज्ज्वल सरलतम, भावों से मगवान। पूजो ग्रंणमो भविक जन, पावो पद कल्याण॥२॥

( तर्ज-पद्धी वावरिया॰ )

प्रमुपूजो अविकारी, विरो मन दुख दरिया । प्रमु शासन सुस्रकारी, वसो नर शिव पुरिया ॥ टेर ॥ चक्षु अनुक्षु

अवधिद्रसन, धारी प्रभु पूर्जे चित परसन । केवल द्रसन वरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥ १ ॥ भक्तिमार्ग में नींद निवारो, जागृत जीवन व्रत चित धारो । कर प्रभु पूजन चरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥ २ ॥ पंचम अंगे सती जयन्ती, सुपन जागरण प्रश्न करंती। कर आतम जागरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥३॥ जीव अजीवाश्रित आश्रव से, होता सम्बन्धित भव भव से। करो करम संवरिया, वसो नर शिव पुनिया ॥ प्र०॥३॥ मकृति स्थिति रस वन्ध प्रदेशा, होते होता आत्म कलेशा। वन्ध रूप निरजरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥ ५ ॥ कारण वश किरियायें होती, वन्धन परिणति उनसे होती। सावधान निसतरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥६॥ दर्शन रोक हटे प्रकटे वह, प्रभु दर्शन आतम दर्शन सह। होते अजर अमरिया, वसो नर ज्ञिव पुरिया ॥ प्र० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र प्रभु दर्शन पाया, परमातम अक्षत गुण गाया। अक्षत गुण अधिकरिया, वसो नर शिव पुरिया ॥ प्र० ॥८॥

॥ काव्यम् ॥ कुत्वाऽक्षतैः सुपरिणाम गुणैः प्रशस्तं ० ।

मन्त्र—ॐ हीं अहं परमात्मने : दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे स्वाहा।

### ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

प्रभ्र आगे नैवेद्य घर, मांगृ यह वरदान। भव में भूख रहे नहीं, भाव भरो भगनान ॥१॥ मन मोदक मेरे प्रभु, अमृत रूप अनूप। नैवेद्य पूजा भाव मे, चाहूँ शाश्यत रूप ॥२॥ ( तर्ज—गिरवरिये रो वासी प्यारो छागे मोरा राजिंदा ) अमरापुर रो वासी प्यारो लागे म्हारा रार्जिदा । भव वन वास म्हने अन खारो लागे म्हारा राजिंदा ॥टेर॥ अहारक गुण ठाण सयोगी, समुद्घात में रार्जिदा । तीन समय तक सर्वे आहारे, रहित अन्त मे रार्जिदा ॥ अ० ॥ १ ॥ भन्य नैवेद्य धरो प्रमु दरशन, ध्यान लगाओ राजिंदा । ध्याता ध्याने ध्येय एकता, ज्यांत जगाओ रार्जिदा ॥ अ० ॥२॥ पर्वाप्ता सज्जी पचेन्द्रिय, सब उपयोगी राजिंदा । छाज्ञस्थिक अन्तरम्रहरत मित्, दर्शन भोगी रार्जिदा ॥ अ० ॥ ३ ॥ केवल ज्ञान सदर्शन होता, एक समय मिति राजिंदा। वह पाउं फल पा जाउं तब, सादि अनन्त यिति रार्जिदा ॥ अ० ॥ प्र ॥ पर्याप्ता चडरिन्द्रि असन्नि, पचेन्द्रिय में राजिन्दा । चक्षु अचक्षु दर्शन दोनों होय उमय में राजिंदा ॥ अ०॥ ५॥ एकेन्द्रिय से तेईन्द्रिय तक, दर्शन होता राजिंदा। एक अचक्षु प्रभु दर्शन विन, खाते गोता राजिंदा ॥ अ०॥ ६॥ प्रभु दर्शन पाया धन अपना, जीवन जानो राजिंदा। प्रभु दर्शन से पावन अपना, दर्शन ठानो राजिंदा ॥ अ०॥ ७॥ प्रभु दर्शन प्रजन में भावे नेवेद्य चाढ़ो राजिंदा। हिर कवीन्द्र हो विजयी दर्शन, निज गुण गाढ़ो राजिंदा ॥ अ०॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा मधुर प्रचारै० । सन्त्र—ॐ द्दीं अर्ह परमात्मने ""दर्शनावरणीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ अष्टम फल पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

फल पूजा फल त्याग कर, करो सदा मनरंग।
शिव सुख फल पाओ तभी, सादि अनन्त अभंग॥१॥
फल से फल होता यहां, देखो वर विज्ञान।
प्रभुपद भाव अमोध फल, पूजो विनय विधान॥२॥
(तर्ज माढ़—मरुधर म्हारो देश म्हांने प्यारो लागेजी)
म्हारे जीवन को आधार, प्रभुपद प्यारो लागेजी।
जो है त्रिभुवन तारणहार, प्रभुपद प्यारो लागेजी।

वस्तुगत सामान्य रहे, रहे भाउ विशेषविशेष। दर्शन ज्ञान है बोघ उन्हीका, करता दूर कलेश रे॥ पद प्यारो० ॥१॥ मेद अमेद वर्णित होता, स्यादनाद विचार । पूर्वीपर सब मात्रापेक्षित, दर्शन पदनिर्धार रे॥ पद प्यारो० ॥ २ ॥ आज्ञा अपाय विपाक विचयस, स्यान विचय धर्म ध्यान। जो कर पाते प्रभु पूजन में, पा जाते कल्यान रे॥ पद० ॥३॥ चौथे से सप्तम गुण थानक, तक होता धर्म ध्यान। प्रश्नपद दर्शन वन्दन पूजन, में होता विज्ञान रे ॥पद०॥४॥ धर्मध्यान से शुक्ल सुलेक्या, होता शुक्ल सुध्यान । ध्यान पान घन घोर घटा हो, दूर करम व्याधान रे॥ पद० ॥५॥ शुक्ल ध्यान भी चार प्रकारी, पहिले के दो प्रकार । पूरवधर श्रुत केनली घारें, हो केनल पद धार रे॥ पद्० ॥६॥ ज्ञान को रोके दर्शन रोके, वह आतरण निकार, कर्म कहार्वे कर्म से काटो, तो हो वेडा पार रे॥ पद०॥ ७॥ सुखसागर भगनान प्रभुपद, निज पद में अनुतार । हरि कवीन्द्र सफल विधिष्जो, पाओ शिवफल साररे ॥पद०॥८॥

॥ काव्यम् ॥ पीयूपपेशलस्तोत्तम भाव पूर्णैः०

मन्त्र—ॐ ही अर्ह परमात्मने दर्शनावाणीय कर्म सम्लोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फर्लं यजामहे स्वाहा।

( कल्या अन्तराय कर्म निवारण पूजा से बोलें।)

# तीसरे दिन वेदनीय कर्म निवारण पूजा पढ़ार्वे ॥ वेद्नीय कर्म निवारण पूजा ॥

[प्रारम्भ में मंगल पीठिका के दोहे पहले दिन की पूजा (ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा) से देखकर वोलं, और अन्त में कलश आठवें दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा) के अन्त में प्रकाशित कलश वोलं। प्रति पूजा में काव्य भी पहले दिन की पूजा के समान वोलने होंगे। मंत्र में कर्म नाम वदल कर वोलें।

# मंगल पीठिका दोहा

पूर्ववत्

॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

सुख दुख इस संसार में, होता कर्म विकार। समभावी हो मेट दो, पाओ पद अविकार॥१॥ अविकारी सगवान हैं, भक्ति भाव जल धार। पूजो पूजा से बनो, पूज्येश्वर अवतार॥२॥

(सर्ज-सेरा इंसजार दे नवनों में जारर वसना ) होगा पार पार तु. प्रष्ट की सेवा कर मारी होगा पार पार तुं ॥ देर ॥ गुरनर गति में मुखिया हो, नारक तिरिमे दुग्निया हो । भूला ए गमार त् ॥प्रमु की०॥ १ ॥ मध् लिप्त राडम की धारा, साता व अनानाकारा । माई मार मार न्ं॥ प्रदु की ०॥ २ ॥ मुख बाँड खाँउ के र्जमा, दुख आग जलन के जैसा । अनुगर मार सार तूं । ॥ प्रमुं की० ॥३ ॥ सुरामें न फलते जाना, दूसमें न कमी पनहाना । मनाधि धार घार तू ॥ प्रमु फी० ॥ ४ ॥ सम मान बीज विकसेगा, मुरमाया मन विहसेगा। नोड तार वार तूं ॥ प्रमु की॰ ॥ प्रं ॥ वीरय जल कलशा भरके, प्रश्न की पद पूजा करके। मन मल हार हार त् ॥प्रश्न की० ॥ ६ ॥ है द्रन्य मात्र का हेतु, भनतागर तारक सेतु । मन में घार घार तूं॥ प्रसुकी०॥ ७॥ इरिकरीन्द्र जय जय गाते. प्रमु पूजा ठाठ रचाते । मोचले वार वार तुं ॥ प्रमुठ ॥ ८ ॥

" ॥ कान्यम् ॥ लोकपणातितृष्णोदय वारणाय० "मन्त्र—ॐ प्रांमारमने "वेदनीय त्रः समृलोच्छेदाय प्रांचल यजामहे

# ॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जन मानस दुख दहकता, पाप ताप भरपूर।
प्रभु चन्दन पूजा विधि, सहज समाधि सन्र ॥१॥
दुःख असाता वेदनी, वश मन मुच्छी रोग।
प्रभु चन्दन पूजा रसे, शान्त वहे शिव मोग॥२॥

( तर्ज-थारी गई रे अनादि नींद १ राग माढ )

प्रसु चन्दन पूजा योग, रोग मिट जाना है सही। निज शान्त समाधि विचार सार, सुख आना है सही ॥टेर॥ प्राणभिसार प्रभु वैद्य मिले हैं, आराधो यही। सुविहित विधि पथ्य विधान सदा शिव, साधो तो सही ॥ प्र० ॥१॥ अब निदान निश्चित जीवन में, आया है यही। पर को दुख देकर लेश आत्म सुख, पाया है नहीं ॥ प्र० ॥ २ ॥ मूल भूल यह मिटी जीव को, जाना ही नहीं। दुख ही है दुख का मूल करम, छिटकाना है सही ॥ प्र० ॥ ३ ॥ पुद्गल संगी सुख में फूले, फिरना है नहीं। सम भावी होकर सार तत्व भव, तिरना है सही ॥ प्र० ॥ ४ ॥ अनुकम्पा और अभयदान की, महिमा है यही। हो आतम शक्ति अनन्त कहीं भय, होता ही नहीं ॥ प्र० ॥ प्र ॥

आचारांगे पर हिंसा को, अपनी ही कही । हिंसक को होता दुःख विपाक, देखो गह गही ॥ प्र० ॥ ६ ॥ भान अहिंसक प्रश्च पूजा में, होता है सही । आतम परमातम रूप समक्त में, आता है यहो ॥ प्र० ॥ ७ ॥ हिर कवीन्द्र नित नित आराधो, पूजा पुण्य मही । कर द्रन्य मान से पूज्य बनोगे, मिथ्या है नहीं ॥ प्र० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ पापोपताप श्रमनाय महद्गुणाय० । मन्त्र—ॐ हीं अर्ई परमात्मनेः वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दन यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

फूलों से पूजा करो, फूले जीवन बेल।
गुण सौरम की हो यहां, भारी रेल पेल ॥१॥
प्रभु चरणों में फूलसा, जीवन अर्पण आप।
कर दें भर दें पुण्यसे, हो न पाप सन्ताप॥२॥

( वर्ज – जाओ जाओ अब मेरे साधु रहो गुरू के संग ) पूजो पूजो प्रभु फूल विकासे, होता आत्म विकास। पुण्य प्रकाञे अविनाशी पद की, प्रकटेगी सुख राश ॥टेर॥ शिव में मन में सुख होता है, वेदनी कर्म अधात। पुण्य योगतें साता वंधे, बन्धे पाप असात ॥ प्० ॥ १ ॥ छड़े गुण ठाने तक होता, सात असाता वन्ध । उपर में तेरह तक होता, कैवल साता बन्ध ॥ प्० ॥ २ ॥ तेरहर्वे गुण ठाणे तक हो, उदय असाता सात। साता प्रकृति उदय आयोगी, गुण ठाणे विख्यात ॥ पू० ॥ ३ ॥ उदीरणा दोनों की होती, तक छड़ा गुण ठाण। साडी तेरह तक दो सत्ता, साता अंत सुजाण ॥ ५० ॥ ४ ॥ तेरहर्वे गुण ठान परीपह, ग्यारह रूप असात। पर साता कर वेदें प्रभुजी, यह शासन की बात ॥ पू० ॥ ५ ॥ दुख को सुख में वदल सके यह, श्रीजिन शासन सार। गोवर को गुड़ कर देने की, शक्ति विशद विचार ॥ पू० ॥ ६ ॥ वनी विगाड़ें वात अज्ञानी, उनका उलटा दंग। विगड़ी बात वनार्वे ज्ञानी, करो सदा सतमंग ॥ पूजी० ॥ ७ ॥ दुख में परम सहायक होता, जिन दर्शन हम रंग। हरि कवीन्द्र पाकर के उसको, जीतो जीवन जंग ॥ पू० ॥ ८ ॥

।। काव्यम् ॥ चश्चत्सुपश्च वर वर्ण विराजिभिवें ०।

मनत्र—ॐ हीं अह परमात्मने ''वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीरजिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा।

कि एए जि ॥ ज्ञतुर्थः धूप सूजाः ॥ त्राः । दोहा ॥ विद्याः दुर्गन्थ । विद्याः दुर्गन्थ । विद्याः प्रण्यः प्रतिवन्ध ॥१॥ पूजाः धूप विशेषको, करते पुण्यः प्रसंग । प्रम्न महिमा से आतमा, परिचित हो दृहरंग ॥२॥ (तर्ज-जान संजान द्रममात काल मयो आतरे)

करम करम से कटे, मिटे सभी निकार रे। धूप धूम धार धार, प्रस्ते सेनं सार रै ॥ घू० ।।दिसे। प्रस्त सेन आतमा, निमित्त चित्त धार रे । कर्ता कर्म कारकों में, आतमा उतार रे ॥ घू० ॥ १ ॥ प्रवाह से अनादि काल, आतमा में कर्म जाल। फील रहा दुन्त महा, दे रहा कराल रे ॥ धृ० ॥ २ ॥ कर विवेक नेक चेत, चेत आतमा अचेता। येत गर्वे खा रहे, त् सोच हो सचंत रे॥ धृ० ॥ ३ ॥ वेदनीय है आधात, किन्तु घास कर्म तात। अधिक अधिक होय जात, पेच नहीं आत रे ॥ घृ० ॥४॥ वीस कोडा कोडि वन्य, मागर उत्कृष्ट धन्य। अन्य भाव हो रहा है, चेदनी सम्बन्ध ने ॥ घृ० ॥ प्र ॥ प्रष्ट चरण घरण पाय, भाचरण शुद्ध ठाय । हो अमाय पुण्य

काय, ध्यान लय लाय रे॥ धू०॥ ६॥ पुण्य स्त कात कात, बन्ध हो सदैव सात। प्रभु पूज दिवस रात, और कर न बात रे॥ धू०॥ ७॥ देव लोक में अशोक, शाक्वत जिन धोक धोक। हिर कवीन्द्र लोक करें, कीर्ति थोक थोक रे॥ धू०॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ स्फूर्जन्सुगन्ध विधिनोध्वंगति प्रयाणैः० मन्त्र—ॐ हीं अर्ह परसात्सने ''''वेदनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यज्ञामहे स्वाहा ।

# ॥ पंचम दीपक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जगदीपक परकाश में, पुण्य पाप का मेद। कर पाओ पाओ तभी, मेद रहे ना खेद ॥१॥ अध सन्ध्रख दीपक धरो, भरो हृदय में जोत। अंधेरा मिट जायगा, होगा जग उद्योत॥२॥

(तर्ज-भण्डा ऊँचा रहे हमारा)

पूजो श्री जिन जय जयकारा, दीपक याव भरो अविकारा ॥ टेर ॥ जग दीपक की ज्योति विचारा, भव सागर का मिला किनारा । भटपट होगा अव निसतारा

॥ पुजो० ॥ १ ॥ दुख को सुख माना संसारे, उसमें उरुफे हो दुखियारे। चौरासी लख चक्कर मारा ॥ पूजो० ॥ २ ॥ सुख में फुले भूले स्नामी, होकर कैवल काम हरामी । जीवन में छाया अन्वियारा ॥ पूजी० ॥३॥ डपशम श्रेणि सावा वधे, गिरना होता करम संबंधे । देव हुए बहुँ भोग अवारा ॥ पूजो० ॥ ४ ॥ सरवारथ सिद्धे हो देवा, आतम परमातम समरेवा । अनुपम उनका है अधिकारा ॥ पूजो० ॥ ५ ॥ त्रभ्र गुण समरण कीर्तन करते. द्रन्य भाव अरचन आचरते। अंत रूप उनका संसारा ॥ पूजो०॥ ६॥ भव दुख को दुख जो नहीं माने, आतम परमातम पद ध्याने । उनका बजता विजय नगारा ॥ पूजो० ॥ ७ ॥ हरि कत्रीन्द्र श्री मभु पद साघा, आतम सुप अव अन्यावाधा। अजर अमर पद हुआ हमारा ॥ ५३१० ॥ ८॥

॥ काव्यम् ॥ सम्पूर्णं सिद्धि शिवसार्गं सुदर्शनाया० । मन्त्र --ॐ हीं अर्ह परमात्मने ' वेदनीय कर्म सम्लोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय दीपक यजामहे साहा ।

अनादि भूल, लगा दुख भारी हो सांवरिया। दया करो हे गुणद्रिया। दुख को मेटो सांवरिया ॥ टेर ॥ भर नैदेद्य को थाल धहुँ प्रश्रु आगे हो सांवरिया। त्याग भाव सय अनाहारता जागे हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥ १॥ त्याग भावना त्यागी जीवन देता हो सांवरिया, बीतराग पद पूरण स्वावी होता हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥२॥ भूल गये रंग राग भूल गये छकड़ी हो सांवरिया। पुद्गल संगे पुद्गल परिणति पकड़ी हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥ ३ ॥ प्राणी अनुक्रम्याहित पुद्गल त्यागृं हो सांवरिया। साधु सेवा लागूं अमृत मांगूं हो सांवरिया ॥ दया ० पेट० ॥ ४ ॥ सेवा मेवा देती सेवा करते हो सांवरिया । साता प्रकृति वंध उदय अनुसरते हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥ ५ ॥ साता शकृति पुण्य वन्य से मिलते हो सांवरिया । दुर्रुभ चारों अंग अंग सें खिलते हो सांवरिया॥ दया० पेट० ॥ ६ ॥ मानवता पा श्रुतमें श्रद्धाधारी हो सांवरिया। संयम घर विचर्छ आतम अधिकारी हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र जन अगम अगोचर होता हो सांवरिया। परमातम पद पाउं करम मल खोता हो सांवरिया ॥ दया० पेट० ॥ ८ ॥

॥ काल्यम् ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधामधुर प्रचारि० । मन्त्र—ॐ हीं अर्ह परमात्मने " वेदनीय कर्म सम्लोक्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय नंवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ अष्टम फल पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

करो अमरफल के लिये, फल प्ला विस्तार। मिटे असाता फल मिले, साता शिव अनुसार॥१॥ फल चाहो फल को घरो, प्रश्च पूजा में खास। किया कार्य साधक कही, ज्ञान किया शिवनास॥२॥

( वर्ज-माळा काट रे जाळा जीव का )
पूजन कर पाओ, सावा सुरा पाओ मेरी आवमा
॥ टेर ॥ कर्म वेदनी साव असावा, प्रकृति उभय अधावी ।
गन्य उदय अश्रुव जो होती, सवा श्रुव कहळावी रे
॥ पू० ॥ १ ॥ कोडा कोडी सागर तीसा, स्थिति उत्कृष्टी
होती । क्षय करके जीवन अपने मे, प्रकटा दो गुण ज्योति
रे ॥ पू० ॥ २ ॥ पुण्य रूप से सावा होती, सुर नर मे
अधिकाई । पाय असावा विरि नारक में, होती है दुखदाई
रे ॥ पू० ॥ ३ ॥ सुरगित में शास्त्रत जिन पूजो, जिन

करणाणक योगे। उत्तम नर भव प्रमु पूजन कर, पूरण प्रमुता भोगे रे॥ पू०॥ ४॥ प्रमु पूजा द्वेपी पापोदय, नरक महादुख पावे। परमाधामी क्षेत्र विपाके, रो रो समय वितादे रे॥ पू०॥ ४॥ भूख तृषा और पराधीनता, वध वन्धन तिर्यंचे। प्रकृति असाता वँध जाती है, जीवन पाप प्रपंचे रे॥ पू०॥ ६॥ सात असाता क्षय कर होते अर्ह आप अयोगी। सिद्ध रूप होते हैं स्वामी, शिव सुख फल के भोगी रे॥ पू०॥ ७॥ सुख सागर भगवान परम गुरु, हिर पूज्येक्तर स्वामी। कवीन्द्र आतम शिव फल दाता, पूजो अन्तर्यामी रे॥ पू०॥ ८॥

॥ काव्यम् ॥ पीयूषपेशल रसोत्तम भाव पूर्णेः० ।
मंत्र—ॐ हीं अर्ह परमात्मने वेदनीय कर्म ने
समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा ।

## ॥ कलश ॥

(आठवें दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित कलश बोलें।

भी वीय दिन मोहनीय कर्म निवारण पूडा पहारों। भा सोहनीय कर्म निवारण पूडा पहारों।

[ प्रारम्भ में मझल-पीतिका के बोहे, पहले दिन की पूजा ( प्रानावरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देख कर बोलें और अन्त में कटरा आठवे दिन की पूजा ( अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित करता बोले ( प्रति पूजा में कार्व्य भी पहले किन की पूजा के ममॉन ही बोलने होंगे। मन्त्र में कर्म नाम बदल ,कर बोले ! ]

. . , मंगल,पीठिका, के दोहे 😁 🔠

-।। प्रथम जल पूजा ।। 👝 🙃

्र प्रदेवत् ।

-- ॥ दोहा ॥ -

मोह महाबल्यान है, जीते सो जिन देव। जिन पूजा से जय विजय, होती है स्वयंमेत ॥१॥ जल पूजा विधियोग से, अन्तर्मल मिट जाय। मोद महा तृष्णा हटे, बोध बीज विकसाय ॥२॥ (मर्ज नग्या क्या रहे हमारार)

ं जो जले से जिन (पूज फीरेंगे। ) भाग नाग मल दूर हरेंगे॥ टेर ॥ मोह गरम दल गल अविभारी, देवीवे

जिनवर जग जयकारी। जिनपूजा जय विजय वरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे॥ पा०॥ १॥ मोह करम मादक मदिरा सा, पुद्गल भोग विषय विष प्यासा। कर अभिलापा दुःख भरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे ॥ पा० ॥ २ ॥ दर्शन और चरण में होता, मोह अरे ! आतम गुण खोता। आतम अर्थी दूर टरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे॥ पा०॥ ३॥ श्रद्धा ठीक हुई जिसके पर, मनमें रहती शंका घर कर। समकित मोह न भन्य धरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे ॥ पा० ॥ ४ ॥ साँच इंड में मेद न जाने, मिश्र मोह खल गुड़ सम ठाने। ज्ञानी उसमें नहीं पड़ेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे ।। पा० ॥ ५ ॥ चेतन केवल जड़ अभिमुख हो, मिथ्या मोह न आतम सुख हो। सुजन सदा जड़ संग डरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे॥ पा०॥ ६॥ दर्शन मोहे तीन प्रकारा, सद्गुरुगम कर विशद विचारा। आतम अपनी गति पकरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे॥ पा०॥ ७॥ ंहरि कवीन्द्र जन दर्शन मोहे, नारक तिरि दुर्गति अवरोहे। समिकत धर शिवगति विचरेंगे, जो जल से जिन पूज करेंगे ॥ पा० ॥ ८॥

॥ काव्यम् ॥ लोकेषणाति तृष्णोदयवारणाय० । मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्हे परमात्मनेःःमोहनीय कर्म समृलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय जल यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

मोहनाग विष आग से, सन्तापित सब लोक।

प्रभुपद चन्दन सरस रस, होर्चे भाव अशोक ॥१॥ मेदामेद विचार से, चन्दन होना आप। प्रभुपद के सतसंग में, मिटे पाप संताप ॥२॥ ( तर्ज—वठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब रैन कहाँ जो त्'०) चन्दन पूजा के मान भरो, खुद चन्दन रूप अनूप घरो । फिर मोहनाग विषसे न डरो, सुख सहज समाधि आप वरो ॥ टेर ॥ सित्तर कोडाकोडी सागर, उत्कृष्ट मोह थिति बन्ध कहा । हो सावधान उस को तोडो, भव भाव उदासी हो विचरो॥ चं०॥ १॥ इस मोह करम दुखदायी की, हैं आठ वीस प्रकृति जानो । मोहनीय तीन सोलह कपाय, नत्र नो कपाय सब दूर करो ॥ चं० ॥ २ ॥ दर्शन चारित्र गुणों का घात, करे यह घाती मोह करम। जो तोड सर्के जन घन्य घन्य, आदर बहुमान सदेव करो

॥ चं० ॥ ३ ॥ क्रोधादि अनन्तानुबन्धी, ये यावज्जीवन होते हैं। मिथ्यात्व इन्ही में होता है, उस को अब चकना चूर करो ॥ चं० ॥ ४ ॥ पर्वत रेखा सा क्रोध मान, खम्भा पत्थर का सा होता। घन वंश मूलसी माया लोम, कीरमची रंग का नाश करो।। चं०॥ ५॥ जड़ चल जग जूंडन पुद्गल की, ममता से आतम बहिरातम। जड़ चेतन भाव विवेक सार, अन्तर आतम पद आप धरो, ॥ चं० ॥ ६ ॥ तीर्थंकर कल्याणक विहार, भूमि तीरथ तारण हारे। तीर्थंकर प्रतिमा के पावन, दर्शन से दर्शन प्राप्त करो ॥ चं० ॥ ७ ॥ नित हरि कवीन्द्र प्रभु दर्शन से, प्रभुता जीवन में प्रकटाओं । आतम गुण घाती मोह करम को, दूर दूर कर विघटाओं ॥ चं० ॥ उ ॥

॥ कान्यम् ॥ पाषोपतापश्चमनाय महद् गुणाय० मन्त्र—ॐ द्वीं श्रीं अर्ह परमात्मने ""मोहनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥

॥ दोहा ॥

पञ्च वरण के फूल से, प्रभु पञ्चम गतिमूल। पूजो दर्शन योगतें, मिटे अनादि भूला १॥ अप्रत्यास्थानी तनो, चार कषाय विशेष । भारो प्रत्याख्यान को, सेरो देव जिनेश ॥२॥

( वर्ज-जिन गुण गावत सुर सुन्दरी० )

प्रश्न दर्शन दुख दर करे, दर्शन सुख भर पूर भरे ॥ प्र0 ॥ देर ॥ फल से पूजा श्री जिनार की, फुल विकास विकास करे। चार कपाय अन्नत्याख्यानी, प्रहपारथ से दर दरे ॥ प्र० ॥ १ ॥ प्रथिवी रेखा कोच कहा है. अस्थी सम है मान अरे। माया मेड सीग के जैसी, लोभ सुर्फ्टम रग भरे॥ प्र० ॥ २ ॥ तियंच गति मति कारण हैं ये. चतर न इनको चित्त घरे। जीव विवाकी घाती नारे, जीव विवेकी मेद करें ॥ प्र० ॥ ३ ॥ बंध उदय चींथे नर्भे राण, थानक सत्ता अन्त करे । वह धन दिन अरसर वह होगा, अक्षपायी हो हम विवरे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ ये कपाय अप्रत्याख्यानी, बारमास में नियत हरें। प्रति क्रमण सक्तर यार्वे. जीवन पावन भाव भरे ॥ प्र० ॥ ५ ॥ अप्रत्यारयानी गुण ठाणे, अविरत सम्यग्द्रि घरे । सरनर पति सविशेष रूप से. श्रम् पूला कर पाप हरे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ अवस्यादवानी ब्रकृति ये, सर्वधाति वृति यार्ते हरे । ब्रभ् पुत्रा कर प्राप्त से सिवनय, अक्तायी वर दान वरे॥ प्र०

॥ ७ ॥ हिर कवीन्द्र इसुम वर यावे, आतम पूर्ण विकास करे। उत्तरोत्तर शुण थानक फरसे, आतम पहुँचे आप घरे॥ प्र० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ चञ्चत्सुपञ्च वर वर्ण विराक्तिभिर्वे० । मनत्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने‴मोहनीय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥

॥ दोहा ॥

प्रभु सन्मुख धर धूप को, भावो एह विचार। करम धुआं उड़ते हुआ, गुण सुगन्ध विस्तार ॥१॥ प्रभु गुण पावन धूप से, धूपित आत्म प्रदेश। भाव निरासयता लहे, यहसद्गुरु उपदेश॥२॥ (तर्ज—भट जाओ चंदन हार छाओ धुंघट नहीं खोलुंगी)

धूप पूजा करो सिव भावे, करम धुआँ उड जावे।
मोह कर्म कराल कीटाणु, स्वयं सब मिट जावे॥ टेर॥
पूजा कर वर भाव से, करो पाप पच्चक्खान। प्रत्याख्यानी
चौकड़ी, मेटो चतुर सुजान रे॥ करम०॥१॥ प्रत्याख्यान
कषाय से, सर्व विरित्त हो घात। ध्रुव बन्धी अध्रुवोदयी,
फरमावे गुरु ज्ञात रे॥ करम०॥ २॥ धूली रेखा कोध

है, मान काठ अनुह्य। माया है गोमुत्रिका, संजन लोभ सरूप रे॥ करम०॥ ३॥ चार मास ये रह सर्के, अणुवत में अतिचार । नर सन कारण पाय के, झानी करते प्रहार रे ॥ करम० ॥ ४ ॥ घ्रव सत्ता का ये रहें, नव गुण ठाणे नाग्र । क्षपक श्रेणिगत आतमा, पाता प्रज्य प्रकाश रे ॥ करम० ॥ प्र ॥ साघु धर्म दशांग का, श्रावक धरते भाव । घूप दर्शांग सदा करें, आतम घूपन दाव रे ॥करम० ॥ ६ ॥ ध्र घुआँ ऊँचा चढ़े, चढ़े पुजारी आप । चरण शरण जिनराज की, लगी हृदय हो छाप रे।॥ करम० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र जय जय करें, हो अमरापुर वास । घप पूज प्रतिदिन करो, पाओ आरम विकास रे॥ फरम० ॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ रहर्जत्सुगन्यितिधिनोर्घ्यति प्रयाणे० । मन्त्र —ॐ दीं श्रीं अर्दं परमात्मने ''''मोहनीय कर्म ममृत्रोच्छेदाय श्रीतीर जिनेन्द्राय धृषं यज्ञामहे स्वाहा ।

॥ पंचम दीपक पूजा ॥

॥ दोहा ॥

प्रसुद्धि मान प्रकाशमय, तन्मय दीपक घार । इन्य मान प्रजा करो, मिटे इ्रय तम तार ॥१॥ दीपक जैसे संज्वलित, संज्वलनात्म कपाय। अविवेकी जन जल मरे, ज्ञानी जन शिव जाय॥२॥

## ( तर्ज-पंछी बावरिया )

दर्शन दीपक द्वारा, पाये प्रभु सांवरिया। मिथ्या तम मिट जाये, पाये प्रभु सांवरिया ॥ टेर ॥ दीपक संज्वलनात्म कषाये, आतम परमातम लय लाये। भव सागर संतरिया ॥ पाये० ॥ १ ॥ वंध उद्य सत्ता रहती है, अनिष्टत्ति परिणति वहती है। क्षपक श्रेणि संचरिया ॥ पाये० ॥ २ ॥ जल रेखा सम क्रोध मान है, नेत्र रुता माया वितान है। अवले ही अनुसरिया ॥ पाये० ॥ ३ ॥ हल्दी रंग सा लोभ खपाया, दशर्वे गुण ठाणे संपराया । क्षायिक भाव विचरिया ॥ पाये० ॥ ४ ॥ पन्द्रह दिन तक रहता आगे, वैमानिक गति होती सागे। यथाख्यात आवरिया ॥ पाये० ॥ ५ ॥ चार चार की ये चौकड़ियाँ, गुण विकास में हैं हथकड़ियाँ। कार्टे आतम गुण दरिया ॥ पाये० ॥ ६ ॥ प्रभु आगम दीपक की ज्योति, जो जीवन में सन्मुख होती। शिवपुर पंथ विहरिया ॥ पाये० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र दीपक पूजा से,

ज्ञान चरण गुण दिव्य उजासे। परमातम अनुसरिया॥ पाये०॥८॥

॥ जान्यम् ॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिवमार्ग सुदर्शनाय० । मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्हे परमात्मने ''मोहनीय कर्म सम्लोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ षष्ठम भक्षत पूजा ॥

#### ॥ दोहा ॥

अक्षत गुण घारी प्रस्, अक्षत आगे धार। पूजा अक्षत भाव से, करो सुवर नर नार॥१॥ अक्षत भरता पेट को, मिटती भूख अपार। गुणअक्षत आतम भरे, मेटे भव गति चार॥२॥

( तर्ज-माला काटे रे जाला जीव का तन मन से फेरो )

अक्षय पद पानो, अक्षत प्रश्च पूजो मिनजन भाव से ॥ टेर ॥ कपाय सहचारी होते नम, नो कपाय जीवन में । दूर करो प्रश्च पूजन करते, पूज्य बनो त्रिश्चन मे रे ॥ अक्षय० ॥ १ ॥ रोगमूल खोंसी होती है, मन्गडे की जड होंसी । करने वालों को लग जाती, मोह करम की फांसी रे ॥ अक्षय० ॥ २ ॥ जड़ अनुराग रति अरति वह, अप्रीति होती है। रति अरति करते आतम की, मिटी महा ज्योति है रे ॥ अक्षय० ॥ ३ ॥ अप्रिय घटना घट जाने से, या अप्रिय चिन्तन से। शोक प्रकटता उसे मिटाओ, परमातम पूजन से रे ॥ अक्षय० ॥ ४ ॥ भय मत पैदा करो अन्य को, यत निजमें यय खाओ। आतम भावे निर्भयता धर, अजर अमर पद पाओ रे ॥ अक्षय० ॥ ५ ॥ घृणा निहारो तत्त्व विचारो, हो द्रव्याद्ययोगी। आतम उपयोगी हो जाओ, परमातम पद भोगी रे ॥ अक्षय० ॥ ६ ॥ वन्ध उद्य उद्रिण सत्ता, कर्म विपाक विचारो । हास्यादिक इछ नहीं दीखें पर, सहा भयंकर वारो रे ॥ अक्षय० ॥७॥ भय इत्सा ध्रुव वन्धी अध्रुव, बन्धी हास्पादिक हैं। हरि कवीन्द्र प्रभु ध्यान लीन हो, त्यागें धन्य अधिक हैं रे ॥ अक्षय० ॥ ८ ॥

॥ कान्यम् ॥ कृत्वाऽक्षतैः सुपरिणाम गुणैः प्रशस्तं० ।

मनत्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने ..... मोहनीय कर्म
सम्लोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे
स्वाहा ।

#### मोहनीय कर्म निवारण पूजा

#### ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

भाव अवेदी श्री प्रमु, पूजो घर नैवेदा। द्रस्पालम्यन भाव से. मिटे वेद का खेद ॥ १॥ आप अवेदी आतमा, कर्म जनित हैं वेद। भावो ऐसी भावना, वेद रहे ना खेद ॥२॥ ( तर्ज-काटो छागो रे देवरिया मोसे संग चल्यो ना जाय ) काम यो कैसे जीत्यो जाय. काम यो कैसे जीत्यो जाया प्रभु पद को घर ध्यान, काम यो ऐसे जीख्यो जाय ॥ देर ॥ रसना अम्पट जन जीवन में, जहां तहां भटकाय । नैवेद्य त्याग लाग प्रभ्र पूजा, लम्पटता मिट जाय ॥ का० ॥१॥ सडन पड्न विध्वंसन भावी, पुदुगल वना शरीर । नव दश द्वारों से मल मरता, हम हैं वही अधीर ॥ का० ॥२॥ नहा धोकर कर टाप टीप, सुन्द्रता दिखलाते। रोम रोम से फरता है मल, पर इम इठलाते॥ का०॥ ३॥ नर को नारी नारी को नर, प्यार परस्पर करते। पुद्गल से मिल जुरु कर के इम, जीते भी हैं मरते ॥ का० ॥ ४ ॥ दिन अन्या कोइ अन्या राते, काम अन्य दिन रात । नर नारी

नपुंत्रक वेदी, खेद दुःख नित पात ॥ का० ॥ ४ ॥ नवमे

तीरथ तारण हार। तीरथ पति के तीर्थ में, मेटो मोह विकार।। कवीन्द्र करते जय जय कार, तीरथ से नित तिरनाजी नित तिरना॥ यो०॥ ८॥

॥ कान्यस् ॥ पीयूष पेशल रसोत्तम भावपूर्णैः० ।

मंत्र—ॐ हीं श्रीं अहं परमात्मने "मोहनीय कर्म
समुलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ कलश ॥

[आठवें दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा) के अन्त में प्रकाशित कलश बोहें।]

### पाँचवे दिन आयुष्य कर्म निवारण पूजा पढ़ावें ' ॥ आयुष्य कर्म निवारण पूजा ॥

[ प्रारम्भ में भंगल पीठिका के दोहे पहले दिन की पूजा ( क्लानावरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देखकर घोलें, छोर छन्त में कल्या आठवें दिन की पूजा ( अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित फल्या थोलें। प्रति:पूजा में काल्य भी पहले दिन की पूजा के समान बोलने होंगे। मंत्र में कर्म नाम मदल कर बोलें।

### मंगल पीठिका दोहा प्रवृत्त्

### ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

जीवन कारागार सा, आयु करम सम्बन्ध । होता चार प्रकार से, चारगति प्रतिबन्ध ॥१॥ पुरुपारय प्रसु की दया, प्रसु पूजा अधिकार । निज प्रभुता प्रकटे मिटे, यत भय कारागार ॥२॥

# ( तर्ज-अवधू सो योगी गुरु मेरा )

प्रभु पूजा अधिकारे आतम निज प्रभुता प्रकटावे ॥ टेर ।। कर्म महामल प्रति पल लगता, जल पूजा बह जावे। निर्मलता पाई प्रभुताई, शाक्वत निज सुख पावे ॥ आतम० ॥ १ ॥ जड् चेतन दोनों की होती, स्थिति आयुष्य कहावे। आयु कर्म अघाती होता, चारगति पहुँ-चावे ॥ आतम्० ॥ २ ॥ समय समय में कारण योगे, सात करम बँधते हैं। ओचे काल अवाधा उदये, सुख दुख फल सँघते हैं ॥ आतम० ॥३॥ जीवन के तीजे हिस्से जब, आयु कर्म उपावे। उसी समय में आठ करम का, बन्ध गुरु समभावें ॥ आतम० ॥ ४ ॥ आगामी भव आयुष्य बंधता, प्रति भव बस इकवारा । प्रायः पर्वतिथि में यातें, धर्म करो सुखकारा ॥ आतम० ॥ ५ ॥ भव भव में यों आयुष्य प्रकृति, हथकड़ियाँ पड़ती हैं। काटो इन को शिवपुर जाते, जो आड़ी अड़ती हैं ॥ आतम० ॥ ६ ॥ प्रति भव आयुष्य कर्म भोगते, काल अनन्त गमाया। प्रभु आगम जीवन अधिगम से, करम मरम समकाया॥ आतम०॥ ७॥ सुखसागर भगवान प्रभू पंद, द्रव्य भाव

जल धारा । पूजन जन कीरतियाँ गार्चे, हरि कवीन्द्र जयकारा ॥ आतम० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ लोकैयणाति तृष्णोदय वारणाय० । मन्त्र---ॐ दीं श्रीं अर्हे परमात्मने ं श्रायुष्य कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय जल यजामहे स्वाहा ।

> ॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

भनगति आयुप योग ते, हो जाती है कैंद । प्रमु पूजो प्रमु आप हैं, इसी रोग के बैद ॥१॥ आधि व्याधि उपाधि के, त्रिविध ताप सन्ताप । प्रमु पूजा से हों नहीं, प्रमु पूजो अन आप ॥२॥ ( तर्ज-न्दारो कागसियो पणिदार्या है गई रे॰)

पूजो चन्दन से, भव फन्द समी कट लाय ॥ पूजो० ॥ देर ॥ प्रस्न चन्दन अनुरूप हैं, प्रस्न तीन स्वतन सिर भूप ॥ पूजो० ॥ आतम गुण उपयोग से, प्रस्न दूर करें भन कृप ॥ पूजो० ॥ १ ॥ अध्युव बन्ध नदय सत्ता में, आयु कर्म सरूप ॥ पूजो० ॥ केंद्र रूप काटो हसे, पद पावो आप अनुष्म ॥ पूजो० ॥ र ॥ जीना मरना ये समी हैं, आयुष के अधिकार ॥ पूजो० ॥ चाहो जेगें होता नहीं,

होता कर्मानुसार ॥ पूजो० ॥ ३ ॥ बाह्य निमित्तों से कटे, आयुष अपवर्तन नाम ॥ पूजो० ॥ इतर अनपवर्तन कहा, जो पाता पूर्ण विराम ॥ पूजो० ॥ ४ ॥ देव मनुज तिर्यंच में, आयु प्रकृति शुभ योग ॥ पूजो० ॥ नरक अशुभ आयुष्य का, हो अपने आप वियोग ॥ पूजो० ॥५॥ स्वांस न आयु हैं यहाँ, ये हेतु हेतुमद भाव॥ पूजो०॥ प्रभु पूजा में क्वांस की, गति होती सहज सुभाव ॥ पूजो० ॥६॥ निश्चय नय घट बढ़ नहीं होती, घट बढ है नय व्यवहार ॥ पूजो०॥ निश्चय वर व्यवहार उभयपद, जिन दर्शन चित धार ॥ पूजो०॥ ७ ॥ जिन दर्शन पाये बिना, यह आयुष्य यों ही जाय। हिर क्वीन्द्र प्रभु दर्शने, हो आयु सफल सुखदाय ॥ पूजी० ॥ ८ ॥

॥ कान्यस् ॥ पापोपताप शसनाय महद् गुणाय० । मनत्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने · · · आयुष्य कर्म सम्लोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

> ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

अहँ पद अधिकार में, पूजातिशय विचार। हृदय कमल अर्पण करो, तज दो विषय विकार॥१॥ प्रभू पढ़ कमल प्रभाव से. कमल प्रमा कमनीय। जीवन पूर्ण विकास मय, होता जन नमनीय ॥२॥

( तर्ज-प्रमु गल सोहे मोतीयन की माला श्याम कल्यान )

विकास को पाओंगे करो प्रभु पूजा । विकास को

पाओं ने ॥देरा। पूज्य की पूजा पूज्य बनावे, निरते हुओं को तुरत उठावे । गुणी सग कर गुण आप उपाओगे ॥ करो० ॥१॥ हिंसा करो मत, मत मुंठ बोलो, चोरी करो मत, विषय न वोलो । रीट च्यान नरकाय निपाओंगे ॥ करो० ॥ २ ॥ अपने परायों से द्रोह करो ना, अपने परायों की घात करो ना । होह घात नरकाय बढाओगे ॥ करो० ॥ ३ ॥ साध गुणी की निन्दा न करना, निन्दक जनका संग परिहरना । निन्दा कुमगे दुर्गति जाओगे ॥ करो० ॥ ४ ॥ काम क्रोध मद मोह विकारा, दूर निवारो बनो अविकारा। मित्रिकारी दुख-भार कमाओरे ॥ करो० ॥ ५ ॥ विध्यात्वे प्रधता नरकायु, भांग पिये ज्यों बढता वायु । दुखदायी मिध्यात्व गमाओगे ॥ करो० ॥ ६ ॥ सात गुण स्थानक तक सत्ता, नरकायु को आगे धत्ता । देते हुए निज गुक्ति लगाओंगे ॥ फरो० ॥ ७ ॥ नारक भी सम्यक्ती होते. 36

पूरव मव कृत पाप को धोते। हिर कवीन्द्र नरभव सुख पाओगे॥ करो०॥

॥ क्रान्यम् ॥ चश्चत्सुपश्चवरवर्ण विराजिभिर्वे । सन्त्र—ॐ ह्रीं श्रीं अई परमात्मने "आयुष्य कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥

॥ दोहा ॥

धूप धरो उंचा चढ़ो, षाओ सुगुण सुगन्ध । रोग शोक व्यापे नहीं, सिटे पाप-दुर्गन्ध ॥१॥ प्रसु पूजा की भावना, आतम भाव प्रकाश । परमातमता प्रकट हो, जीवन ज्योति विकास ॥२॥

( तर्ज – लटपट छाइ नागर वेल करेलवा० )

भविक जन ! प्रभु आसातन टार । सविक जन प्रभु पूजन चितधार । भविक जन प्रभु आसातन टार ॥ टेर ॥ अर्हपद आसातना कांइ दुर्गति पद दातार । नरक और तिर्यचका कांइ आयुष बन्धन कार ॥ स० ॥ १ ॥ एक तीन सत दश कहे कांइ सतरा और बाईस । तेतीस सागर आयु क्रम कांइ नरके विक्वावीस ॥ भ० ॥ २ ॥ हँस हँस होते पापसे कांइ बंधते । कर्म कठोर । रोते छुटकारा नहीं

काह उदय समय दुख दौर ॥ म० ॥ ३ ॥ दश्चिय होती वेदना कांड़ सुनते दु:ए अपार । भोग समय हो क्या गति काइ जाने जगदाघार ॥ भ० ॥ ४ ॥ अमुर निकायी देवता कांड पनरह परमाधाम । दुख देते जो भोगते कांड वचन अगोचर ठाम ॥ भ० ॥ ४ ॥ तिर्यंचाय को कहा काह पुण्य रूप भगनान । पर वॅघता है पाप से कांड़ होता दःख की सान ॥ म० ॥ ६ ॥ प्रथम भूमि नीगोद की कांड, जीव अनन्तानन्त । व्यवहाराव्यवहारसे कांह मार्खे श्री भगनत् ॥ भ० ॥ ७ ॥ एक शरीरे एकठा कांड्र मोर्गे दुःख अनन्त । हरि कत्रीन्द्र ज्ञानी करें कांई उन दुःखों का अन्त ॥ म० ॥ ८ ॥

॥ कान्यम् ॥ स्कृतित्सुगत्य तिथिनोर्च्चगति प्रयाणे० । मन्त्र —ॐ हीं श्रीं अर्हे परमात्मने ''''आयुप्य कर्म समृत्रोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धूर्ष यज्ञामहे स्वाहा ।

> ॥ पंचम दीपक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

प्रसु दीपक पूजा करो, प्रकटे दीपक ज्ञान । मान अन्धेरा ना रहे, जानो नकल बहान ॥१॥ नरक निगोदी दुःख का, ज्ञानी करते अंत। ज्ञानी की पूजा करो, हो सुख सिद्धि अनन्त॥२॥ (तर्ज-करलो करलो रे थे भविजन प्राणी शिवसुख वरलो रे)

पूजन करलो रे ओ भविजन भावे हित सुख वरलोरे ॥ पूजन० ॥ टेर ॥ पूजा पाप निवारे प्रभु की, पूजा हित सुखकारी रे। आगम दीपक देख अहिंसा, पूजा प्यारी रे ॥ पू० ॥ १ ॥ प्रभु मुद्रा अप लाप करे और, पूजा पाप बतावे रे। नरक निगोद भयंकर भव में, बहु दुख पावे रे ॥ पू० ॥ २ ॥ एकेन्द्रिय वेइन्द्रिय जानो, तेइन्द्रिय भी प्राणी रे। चौरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय तिर्यंच, हैं दुख खाणी रे ॥ पू० ॥ ३ ॥ प्राण और पर्याप्ति-शक्ति, अरे अविकसित होती रे। तिर्यंचो में आत्म चेतना, रहती सोती रे ॥ पू० ॥ ४ ॥ तिर्यञ्चायु वन्ध जिना गम, सास्त्रादन तक मानारे। उदय देशविरति सत्ता क्षय, साते ठाना रे ॥ ५० ॥ ५ ॥ स्वस्थ पुरुष इक क्वासोच्छवासे, साडी सतरा होते रे। शुल्लक अव यों भाव निगोदे, दुख मय होते रे ॥ ५० ॥ ६ ॥ तीन पल्योपम उत्कृष्टी स्थिति, पञ्चेन्द्रिय की भारी रे। प्रभु पूजा से पाप गति यह, दूर निवारी रे ॥ पू० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र प्रभु पद पूजन से, नरक तिरि

भव टालो रे। प्रश्रुपद दर्शन वन्दन पूजन, श्रुभगति पालो रे॥ पू०॥ ८॥

॥ कात्यम् ॥ सम्पूर्णसिद्धि शिवमार्गं सुदर्शनाय० । मन्त्र—ॐ द्वीं श्रीं अर्हं परमात्मने "आयुष्य कर्म समूलोच्छेदाय श्रीं बीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ षष्ठम अक्षत पूजा ॥

#### ॥ दोहा ॥

सक्षत गुण अक्षत करण, पूजो अक्षत घार । अक्षत गुण होंने प्रकट, सक्षत हो संसार ॥१॥ भाव द्रव्य से होत हैं, विना द्रव्य नो भाव । होते हैं बाजार में, द्रव्य देखकर भाव ॥२॥

( तर्ज-समुद्र के छाछा हो गुण वाछा, नेम नगीना तुम ही तो हो)
अक्षत द्रव्य धरो प्रश्च पूजो, द्रव्य विना कोह माव नहीं
है। श्रीजिन शासन वासित आगम, द्रव्य भाव की जोड़
सही है॥ टेर ॥ गृढ हृद्य निर्दय जन कोई, प्रश्च पूजा
विधि पाव कही है। श्रत्य सहित तिर्यञ्च का आयुप, वन्य
गति सविशेष गही है॥ अक्षत०॥ १॥ नारक तिरि आयु
स्थिति बन्धक, आश्रव टालो जो पाना नहीं है। किरिया से
कर्म ओ कर्म से बन्धन, यन्धन से होता दुरा ही है॥ अक्षत०

॥ २ ॥ अल्प कपायी सदा सुखदायी, पर उपकारी प्रवृत्ति रही हैं। गुण ग्राहक वरदान रूचि शुचि, सानवता के हेतु यही हैं॥ अक्षत०॥ ३॥ मानव में नव जीवन पावन, प्रभु गुण समता सहज रही है। कमों से आवृत होने से, आज जगी दिव्य ज्योति नहीं है॥ अक्षत०॥ ४॥ चार गुणस्थानक नर आयुष, वन्य स्थान की वात कही है। सत्ता उदये चौदह होते, केवल ज्ञान की सृप्ति यही है ॥ अक्षत० ॥ ५ ॥ प्रभु दर्शन से दर्शन पाकर, पूर्व जो आयुष चन्ध नहीं है। मोक्ष न हो तो वैमानिक की, देवगति अति अद्भुत ही है ॥ अक्षत० ॥ ६ ॥ प्रतिभव में एकवार ही वँधता, ऐसा कर्म तो आयुप ही है। प्रति पल वँधते कर्म सभी इन, कर्मों को शर्म जरा भी नहीं है ॥ अक्षत० ॥ ७ ॥ आयुष कर्म की कैंद कटे, अविनाशी शिवपुर राह यही है। हरि कवीन्द्र करो पुरूषास्थ, प्रभु पूजा सुविचार कही हैं ॥ अक्षत० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ कृत्वाऽक्षतैः सुपरिणाम गुणैः प्रशस्तं ।

मनत्र—ॐ हीं श्रीं अह परमात्मने ...... आयुष्य कर्म समुलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजासहे स्वाहा।

#### ॥ सप्तम नैवेद्य पूजां ॥ ॥ दोहा ॥

जड कर्मों के जोग से. मारी लगती भूख।

मिट मिट कर भी ना मिटी, यही वहाँ है दु:ख ॥१॥ खङ्का पापी पेट का. भर जाये यह भाव। नैवद्य घर सांगुं मघुर, दो प्रस्त यही स्त्रभाव ॥२॥ ( तर्ज-हो उमराव बारी बोली प्यारी लागे महाराज ) हो परमात्मा की पूजा प्यारी लागे साधिकार । हो नैवेद्य पूजा करते जन हो जावें निर्निकार ॥ टेर ॥ ससारी सविकार है, चार गति निस्तार। जनम मरण कर कर थर्के, दीखें अंत न पार । हो परमात्मा के पद कमलों मे होगा वैडा पार ॥ हो पर० ॥१। दुर्लभ नर भव पा लिया, चिन्तामणि अनमोल । प्रश्च सेना परिणत करो, सद्गुरुओं का बोल। हो आराधना में अपनी शक्ति लगाओं बार बार ॥ हो पर० ॥ २ ॥ साधन पूरे ना मिलें, ना शिव सिद्धि होय । वो भी प्रभु पद प्जते, निक्चय सुरगति होय। हो सुर लोक मे भी शाध्यत श्री जिन पूजा अधिकार ॥ दो पर० ॥ ३ ॥ जिन - कल्याणक उत्मवे, विविध भक्ति चित्रधार । मेरु नन्दीक्वर करें, मुर जिन पूजा सार । हो भन्यातमा सम्यग्दर्शन के पाते संस्कार॥ हो पर० ॥ ४ ॥ कचरा देव विमान का, हमें मिले जो आज । तो दारिद्रय रहे नहीं, सुर सम्पति अन्दाज। हो देवता प्रभु प्जें पूजा हित सुख कार ॥ हो पर० ॥ ५ ॥ कम से कम देवायुका, वर्ष सहस दश मान। ज्यादा से ज्यादा कहा, तेतीस सागर जान । हो अन्त समये भोगी सुर सब भोगें दुःख भार ॥ हो पर० ॥ ६ ॥ अविरति मिट जाये मिले. हमें मोक्ष अधिकार। नर भव हम पार्चे करें. निज आतम उद्घार। हो देवता सम्यग्हिष्ट यों करते सद्विचार ॥ हो पर० ॥ ७ ॥ बन्ध सुरायु सात तक, उदय चार तक योग। ग्यारह गुनठाने रहा, सत्ता का संयोग। हो हरि कवीन्दर प्रभ्र भक्तों की बोर्ले जयकार ॥ हो पर० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ प्राज्यास्य निर्मित सुधा मधुर प्रचारै० मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने'''' आयुष्य कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

> ॥ अष्टम फल पूजा॥ ॥ दोहा॥

प्रसृजा का पुण्य फल, हित सुख क्षेम विशेष। फल पूजा प्रस्न की करो, हित सुख मिले हमेश ॥१॥

साथ रहे इस लोक में, चले साथ परलोक। प्रभु पूजा का पुण्य फल, भरदे भाव अशोक ॥२॥ ( तर्ज गजल-कहीं हँसना कहीं रोना इसी का नाम दुनिया है ) चतुर्गति दुःख फल इरणी, करो फल पूज जिनवर की। मिटे भव कैंद शिव करणी, करो फल पूज जिनवर की || देर || नरक में दुख था भारी, न पाया नाथ का दर्शन । सुदर्शन प्राप्त करने को, करो फल पूज जिनवर फी ॥ च० ॥ १ ॥ गति तिर्यश्च में केनल, भरा अविवेक था भारी। हिताहित ज्ञान पाने को, करो फल पूज जिनवर की ॥ च० ॥ २ ॥ पड़ी पग पुण्य की वेडी, फॅंसे सुर भोग में हरदम । अगर स्वाधीनता चाहो, करो फल पूज जिनवर की ॥ च० ॥ ३ ॥ मिला है देव दुर्लभ तन, यहाँ नर जन्म जीवन में। रतन चिन्तामणि जैसा, करों फल पूज जिनवर की ॥ च० ॥ ४ ॥ उडाने काग को जैसे, न भोगों में खतम करना । सफलता प्राप्त करने को, करो फल पूज जिनवर की ॥ च० ॥ ५ ॥ प्रभु स्पुद वीतरागी हैं, न पूजा को कभी चाहें। अगरचे पूज्य होना हो, करो फल पूज जिनगर की ॥ च० ॥ ६ ॥ सुखों के दिन्य सागर हैं, प्रभु भगवान उपकारी । दुखों

को दूर करने को, करो फल पूज जिनवर की ॥ च० ॥ था। अमर गणनाथ हिर पूजें, कवीन्द्र कीर्तियाँ गावें। सफल यश कीर्ति पाने को, करो फल पूज जिनवर की ॥ च०॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ पीयूप पेशल रसोत्तम श्राव पूर्णैः० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने""आयुष्य कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजासहे स्वाहा ।

#### ॥ कलश् ॥

[आठवें दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा) के अन्त में प्रकाशित कलश बोर्ले।]

### छड्डे दिन नाम कर्म निगरण पूजा पढावें ॥ नाभ कर्भ निवारण पूजा ॥

[ प्रारम्भ में मगल पीठिका के दोहें पहले दिन की पूजा ( ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देखकर वोहें, और अन्त में कल्हा भाठवें दिन की पूजा ( अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित कल्हा वोलें। प्रति पूजा में कान्य भी पहले दिन की पूजा के समान वोल्जे होंगे। मत्र में कर्म नाम यदल कर बोहें। 1

### मंगल पीठिका दोहा

पूर्ववत्

#### ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

तीरथ जल से जो करे, तीर्थद्धर अमिपेक । करम मैल कट जाय हो, आतम गुण अतिरेक ॥१॥ जल पूजा मन मल हरे, होवे लोक ललाम । नाम काम अमिराम हो, परमातम परिणाम ॥२॥

( तर्ज-तन मन से फेरो माला, काटे रे जाला जीवका ) कमों के मल को हरती जल पूजा प्रभु की की जिये। नाम करम नित रूप बनाता, यहाँ चितेरे जैसा। आतम आप अरूपी देखो, हो गया कैसा कैसा रे॥ क० ॥ १ ॥ नरक तिरि नर सुर गति चारों, भटक भटक मरमाया। इक दो तीन चार पंचेन्द्रिय, जाती जोर जमाया रे ॥ क० ॥ २ ॥ औदारिक चैक्रिय आहारक, तैजस कार्मण जानो । आदि तीन के अंग उपांगा, अंगोपांग पिछानोरे ॥ क० ॥ ३ ॥ वन्वन संवातन शरीर के, पांच पांच परकारा। लाख और दंवाली जैसे, वंध ग्रहण करतारा रे ॥ क० ॥ ४ ॥ वज्र ऋषभ नाराच ऋषभ, नाराच अर्थ नाराचा । किली छेवटा छह संघयणे, मारो मोह तमाचारे ॥ क० ॥ ५ ॥ समचउरंस निगोह सादि और, कुच वावना हुँडा। आतम योगी पुण्य उपावे, और पाप का कुण्डा रे ॥ क० ॥ ६ ॥ वर्णगन्ध रस फरस वीस शुभ, अशुभ सभी कहलाये। आनुपूर्वी हय लगाम ज्यों, चार गति ले जाये रे॥ क०॥ ७॥ चाल ग्रुमा ग्रुम गति विहायस, जीव सभी की होती। हरि कवीन्द्र धन भाग गति मति, आतम अभिम्रख होती रे॥ क०॥ ८॥

॥ काल्यम् ॥ लोकेपणित तृष्णोदय वारणाय० । मन्त्र—ॐ ही श्रीं अर्हे परमात्मनेःःनाम कर्म सम्लोन्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय वलं यजामहे स्वाहा ।

### ॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥

॥ दोहा ॥ मलगाचल चन्दन सरस, क्षेत्र विशेषित भाव ।

प्रभ्र पद पावन क्षेत्र में, प्रकटे प्रण्य प्रभाव ॥१॥ चन्दन गुण सन्ताप हर, हैं प्रभु आप विशेष। चन्दन से पूजा करो, मिर्टे करम के क्लेश ॥२॥ ( तर्ज-अवधू सो योगी गुरु मेरा-आशाबरी ) चन्दन पूजा करियें प्रभु की चन्दन पूजा करियें। पाप ताप परिहरियें प्रभु की चन्दन पूजा करियें ॥ टेर ॥ नाम करम की पिण्ड प्रकृतियाँ, चौदह उत्तर जानो। पेंसठ होती आतम अभिप्रख, कर आतम पहिचानो ॥ प्र० ॥१॥ वन्धन पाँच कहे पनरा भी, सधातन सहयोगी। वीस प्रकृतियाँ तन अन्तर्गत, समर्भे आतम योगी ॥ प्र० ॥ २ ॥ वर्णादिक भी मूल चार हैं, उत्तर वीस वताह। कर्म विचार समास किया थों, सोला वीस घटाई॥ प्र० ॥ ३ ॥ हैं प्रत्येक प्रकृतियाँ अद्वा-, वीस विशेष प्रकारा । सड़सठ होती नाम करम की, प्रकृति समास विचारा ॥ प्र० ॥ १८॥ विस्तारे छत्तीस मिलाते, होती एक सो तीन । आसफित तज नाय करम पर, विजयी होते प्रवीन ॥ प्र० ॥ १८॥ जीव विपाकी प्रस थावर त्रिक, सुमग दुमग चड जानो । क्वास जाति गति तीर्थ विहायो, गति अन्तर्गति ठानो ॥ प्र० ॥ ६॥ नाम धूबोदयी प्रकृति वारह, तन्नु चड अरु उपघाता । साधारण प्रत्येक उद्योत, आतप युत परघाता ॥ प्र० ॥ ७ ॥ नाम कर्म की ये छत्तीसों, प्रकृति पुद्गल पाका । हिर कवीन्द्र समम समम कर, हे हो शिवपुर नाका ॥ प्र० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ पापोपताप शमनाय महद्गुणाय० ।

मन्त्र—ॐ दीं श्रीं अर्ह परमात्मने · · · नाम कर्म

समुलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ तृतीय पुष्प पूजा॥

॥ दोहा ॥

कुसुम कर्ला खिलती रहे, प्रभु चरणों को पाय। त्यों पूजन जन आतमा, अन्तर्गत खिल जाय॥१॥ जुसम कलो खुविकासमें, सौरभ सुगुण विलास। परमातम परसंग में, अध्यातम गुण खास ॥२॥ ( तर्ज-भीनासर स्वामी अन्तर्यामी तारो पारसनाथ-माढ)

पूजो फुल विकासी, कमी की फांसी, कार्टे श्री भगान । मिले पद अविनाशी, सहज विलासी, पूजक हो मगतान ॥ देर ॥ प्रभु पूजा से पुण्योदय हो, होता है सुख सात । अन्य सबल को जो आघाते, प्रकृति हो परावात रे ॥ पू॰ ॥ १ ॥ स्वासोच्छवास हो जीवन हेतु, आतप ताप प्रधान । धर्ष विमाने धरुज पूजे, शास्त्रत श्री भगवान रे॥ पु॰॥ २॥ उत्तर वैक्रिय तारा मण्डल, में होता है उद्योत । न लघु न गुरु अगुरु लघु, शरीर हो सुख श्रोत रे॥ पू०॥ ३॥ जो तीर्थंद्वर नाम कमार्वे, त्रिभ्रवन जन सुख खाण । अगोपांग व्यवस्था करता, नाम करम निर्माण रे ॥ पू० ॥ ४ ॥ अपने ही अगों से पीडित, होना है उपधात । आठों ये प्रत्येक बताये, नाम करम निख्यात रे ॥ पू० ॥ ५ ॥ त्रस वाद्र पर्याप्ता प्रत्येक, स्थिर शुक् सुभग सुनाम । सुस्वर आदेच यश कीरति ये, त्रस दशका अभिराम रे ॥ पू० ॥ ६ ॥ त्रस दशके से उल्टा होता. स्यावर दशक श्रमाण । नाम करम क्षय होता आखिर. चौदश में गुणठाण रे ॥ पू० ॥ ७ ॥ हरि कबीन्द्र प्रस

परमातम, आप अकास अनाम। अध्यातम भावे आराधो, सञ्जसुम पूज प्रमाण रे॥ पू०॥ ८॥

॥ काव्यम् ॥ चञ्चत्सुपञ्चार वर्ण विराजिभिवें । मंत्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने " नाम कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजासहे स्वाहा ।

# ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

अगर तगर चन्दन सरस, कस्तूरी घनसार। सेन्हारस वर कुन्दरू, करो घूप विस्तार॥१॥ घूप घूम उँचा चढ़े, बढ़े सुयश वर भाव। प्रभु पद पूजा घूपकी, ऊरध गति स्वभाव॥२॥

( तर्ज-तुम्हें नाथ नैया तिरानी पड़ेगी )

धूप से पूजा जो कर पावे, उर्ध्व गति वह सहज उपावे ॥ टेर ॥ काल अनादि कारण योगे, श्री प्रभु दर्शन भाव वियोगे। थावर दशक पद जीव कमावे ॥ धूप० ॥ १ ॥ पृथ्वी पानी आग पवन में, और वनस्पती के जीवन में। थावर पद सदगुरु समसावें ॥ धूप० ॥ २ ॥ सक्षम नाम कमीदय हेतु, लोक भरा वहु दुःख निकेतु। ज्ञानी जन उपदेश सुनावे ॥ धूप० ॥ ३ ॥ निज पर्याप्ति पूरी न

करते, और वीच में जीव जो मरते। अपर्याप्त विशेष कहावे॥ धूप०॥ ४॥ जीव अनन्ते एक शरीरे, साधारण तरू जाति कही रे। नाम करम नवरूप दिखावे॥ धूप०॥ ४॥ स्थिर नहीं होते अंग उपांगा, अधिर नाम का यही अडंगा। पुण्य योग धिर रूप उपावे॥ धूप०॥ ६॥ पाप रूप जो होता अश्रम है, ठीक लगे ना वह दुर्भग है। दुश्चर स्वर जिसका न सुहावे॥ धूप०॥ ७॥ वचन अमान्य अनादेय नामा, अपजश कारण हो दुख धामा। हिर कवीन्द्र न जो प्रमु च्यावे॥ धूप०॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ स्फ़र्जन्तुगन्ध विधिनोर्ध्वगति प्रयाणे० । मन्त्र —ॐ हीं श्रीं अर्हे परमात्मने '''नाम कर्म समुठोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धृपं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ पंचम दीपक पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

दीपक से प्रमु पूजते, दीपक गुण अभिराम । आतम हो परमातमा, पूजो करो प्रणाम ॥१॥ जहां पात्र तपता नहीं, स्नेह न होता नाश । षृत्ति जहां जलती नहीं, आतम दीप उजास ॥२॥

(तर्ज-उठो नी मोरे आतमरामा, जिनमुख जोवा जइयें रे) दीपक पूजा करिये भविजन, सव वन में न भटिकये रे। मोह तिसिर सिट जाये रे भविजन, दुर्गति में न लटिक्ये रे ॥ टेर ॥ त्रास पडे तन गति कर सकता, यह त्रस नाम कहावे रे। विकलेंद्रिय पंचेन्द्रिय त्रस हैं, धन जो प्रभु मुख पावे रे॥ दी०॥ १॥ स्थूल रूप जीवन में पाता, बादर नाम सुयोगे रे। जीव विपाकी होकर भी जो, पुद्गल में अक्षियोगे रे ॥ दी० ॥ र ॥ पर्याप्ति शक्ति छह होती, आहारादि प्रकारा रे। लब्धि करण पर्याप्ता भावे, प्रमु पूलक जयकारा रे ॥ दी० ॥ ३ ॥ पृथक शरीरे पृथक जीव हो, यह प्रत्येक सुनामा रे। जिन दर्शन निज दर्शन करता, वह जीवन अभिरामा रे॥ दी० ॥ ४ ॥ अंग उपांगे दहता होती, जो थिर नाम उपावे रे। नामि से सिर तक सुन्दर शुम, धन प्रभु दर्शन पावे रे॥ दी० ॥ ५ ॥ ओरों को प्यारा होता है, सुभग महा बड़ भागी रे। जो रहता वेदाम जगत में, वीतराग पद रागी रे ॥ दी० ॥ ६ ॥ सुस्वर स्वर सब सुनना चाहें, वचन न जास उथापे रे। वह आदेय वचन प्रभु प्रवचन, धन जीवन में थापे रे ॥ दी० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र जश कीराँति गावे,

प्रभु चरणे लय लावे रे। त्रस दश के परमातम दीपक, दिव्य ज्योति प्रकटावे रे॥ दी० ॥ ८॥

॥ काव्यम् ॥ सम्पूर्णं सिद्धि शिव मार्ग सुदर्शनाय० । सन्त्र—ॐ ही श्रों अर्ह परमात्मने\*\*\*नाम कर्म समूलोच्छेदाय श्रीनीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ षष्ठम भक्षत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

आप अरूपी आतमा, अक्षय गुण भण्डार। नाम करम रूपी हुआ, सक्षतपढ आधार ॥१॥ सक्षत पद द्री करण, अक्षत पूज विचार। प्रभु अक्षत पद योगर्ते, अक्षत पद अधिकार॥२॥ ( तर्ज —श्री संभव जिन राजजी रे, ताहरुं अकल स्वरूप० ) अक्षत पूजा की जिये रे, अक्षय पद अधिकार। जिनवर जय योलो, वोलो बोलो वारवार ॥ जि॰ ॥ टेर ॥ साधारण गुण जीव का रे, जानो भाव अद्धप ॥ जि० ॥ साधारण गुण रोकता रे, नाम अघाति सहस्य ॥ जि० ॥१॥ पुरुगल पाकी नाम की रे. प्रकृति के संयोग ॥ जि० ॥ काम अनादि आतमा रे, वर्ण गध रस भोग ॥ जि० ॥ २॥ कर्म सभी जड़ मूर्त हैं रे, पर नहीं दीखें खास ॥ जि० 🛊

नाम करम में मूर्तता रे, पाती पूर्ण विकास ॥ जि० ॥ ३॥ यह शरीर संस्थान ये रे, ये संहनन प्रकार ॥ जि० ॥ नाम करम के भेद ये रे, देखे सब संसार ॥ जि॰ ॥ ४ ॥ पुण्य पाप प्रगट यहीं रे, सोचो सममो नेक ॥ जि०॥ जिन दर्शन में ही किया रे, वर्णन कर्म विवेक ॥ जि० ॥ ५ ॥ प्रकृति पुद्गल पाकिनी रे, है संख्या छत्तीस ॥ जिं० ॥ नाम करम की ये सभी रे, तोड़ें त्रिभुवन ईश ॥ जि० ॥ ६ ॥ प्रकृति सत्तावीस है रे, जीव विषाकी नाम ॥ जि० ॥ पुण्य पाप दो रूप में रे, भोगो आप अकाम ॥ जि० ॥ ७ ॥ शाह कमाता नाम से रे, चोर मरे निज नाम ॥ जि० ॥ हरि कवीन्द्र प्रभु पूजते रे, नाम काम अभिराम ॥ जि० ॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ कृत्वाक्षतैः सुपिरणाम गुणैः प्रशस्तं० । मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने "नाम कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

ओज लोम प्रक्षेप से, तीन प्रकार आहार। करता सब संसार है, विग्रह गति अनाहार॥१॥ विग्रह गति पाई बहुत, पर नहीं मागी भूख। प्रमु पूजो नैवेद्य से, मांगो मेटें दुःख॥ २॥ (तर्ज—तीरथनी कासातना निव करिये?)

वीतराग जिननाथजी जयकारी । हारे जयकारी जी उपकारी, हांरे शिवपुर वर पन्थ विहारी, हाँरे कर दो भव पार ॥ बी० ॥ टेर ॥ महर नजर करो नाथ जी हम आये. हारे पूरव कृत कर्म सताये । हारे अब चरण शरण लय लाये, हारे नहीं और आधार ॥ वी० ॥ १ ॥ नैवेद्य चरणों में धरें प्रश्न तेरे, हारे रहे भूख हमें नित घेरे । हारे देती लाख चौरासी फेरे. हांरे पद दो अनाहार ॥ बी० ॥ २ ॥ वीस कोडा कोडि सागर स्थिति बोली, हारे उस्कृष्टे भावे बोली । हारे लघु अन्तर महुरत सोली, हारे नाम कर्म विचार ॥ वी० ॥ ३ ॥ मनमें क्रुटिलता धारते जो प्राणी, हारे वोलें कपट भरी जो वाणी। हारे काय चेष्टा शठता निशानी, हांरे आश्रव संसार ॥ वी० ॥ ४ ॥ अशुम नाम आता सही दुराकारी, हांरे विपरीत है शुम सुखकारी । हारे हेय अञ्चभ विशेष प्रकारी, हारे ससार आसार ॥ बी० ॥ ५ ॥ अञ्चभ नाम करमोदये नही पाया. हारे वीतराग प्रभु जिन राया। हारे नहीं पाया मोक्ष

उपाया, हांरे पाया दुख भार ॥ वी० ॥ ६ ॥ आज ग्रुभोदय हो गया प्रश्नु सारी, हांरे पाया दर्शन जय जयकारी । हांरे भव साया दूर निवारी, हांरे निक्चय निसतार ॥ वी० ॥ ७॥ हिर कवीन्द्रों ने सदा गुण गाया, हांरे जिन शासन सुखद सवाया । हांरे योगावंचक विधि पाया, हांरे दूर कर्स विकार ॥ वी० ॥ ८ ॥

॥ काव्यस् ॥ प्राज्याज्य निर्सित सुधा सधुर प्रचारै० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने''''नास कर्म सयुलोच्छेदाय श्री दीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

### ॥ अन्टम फल पूजा ॥

### ॥ दोहा ॥

भव फल शिव फल जानकर, विश्वद विदेक विचार।
प्रश्च की फल पूजा करो, पाओ शिव फल सार ॥१॥
कर्म योग संसार फल, शिवफल धर्म विधान।
धर्म शुख्य पद जगत में, भेटो श्री भगवान॥२॥
(तर्ज—पास जिनेसर पूजियें रे तीन भुवन सिरताज सल्लूणा)

सुख दुख फल संसार में रे, कर्म उदय अनुसार सलोना। पुण्ये सुख दुख पाप से रे, पुण्य करो प्रचार

सलोना ॥ टेर ॥ पुण्य अधम विधि पूज्य की रे, पूजा विविध प्रकार ॥ स० ॥ करना सुख भरना सदा रे. निज आतम भण्डार ॥ स० सु० ॥ १ ॥ नाम करम ध्रुव वन्ध मे रे, वर्ण गन्ध रस स्पर्ज ॥ स० ॥ तैजस कार्मण जानियें रे, प्रभु पूजा उत्कर्ष ॥ स० सु० ॥ २ ॥ अगुरु लघु निर्माण के रे, साथ रहे उपघात ॥ स० ॥ सावधान सार्धे सदा रे, माधक पुण्य प्रमात ॥ स० स० ॥ ३ ॥ अध्वय वन्धी नाम में रे, औदारिक वैक्रिय ॥ स० ॥ आहारक उपांग भी रे, वे तीनों सक्रिय ॥ स॰ सु॰ ॥ ४ ॥ सस्यान संघयणे कही रे, छह छह मेद विचार ॥ स० ॥ पाँच जाती गति चार ये रे, दोय विहाय प्रकार ॥ स० ॥ ५ ॥ चार आदुर्वी तथा रे, श्री तीर्थंकर नाम ॥ स० ॥ सांसोक्नासे की जियें रे, परमातम गुण ग्राम ॥ स० सु० ॥ ६ ॥ ध्रुव उदयी अभ्र बोदयी रे, गुरूगम बोध विशेष ॥ स० ॥ प्रकृति स्थिति रसवातसे रे, मेटो करम कलेश ॥ स० स० ॥ ७ ॥ सुख सागर भगतान को रे, पूजो सफल विधान ॥ स० ॥ हरि कत्रीन्द्र सदा बनो रे, त्रिभुवन तिलक समान ॥ स० स० ॥ ८ ॥

वृहत् पूजा-संप्रह

॥ कान्यम् ॥ पीयूप पेशल रसोत्तम भाव पूर्णेः० ।

मनत्र—ॐ द्दीं श्रीं अर्ह परमात्मने · · नाम कर्म
समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजासहे स्वाहा ।

। कलग् ।।

[आठवं दिन की पूजा (अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित कल्शा वोलें।]

### साववें दिन गोत्र कर्म निवारण पूजा पढ़ावें ॥ जोत्र कर्म निवारण पूजा ॥

[ प्रारम्भ में मंगल पीठिका के दोहें पहले दिन की पूजा ( ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देखकर वोहें, और अन्त में कल्या आठवें दिन की पूजा ( अन्तराय कर्म निवारण पूजा ) के अन्त में प्रकाशित कल्या बोलें। प्रति पूजा में कान्य भी पहले दिन की पूजा के समान वोलने होंगे। मंत्र में कर्म नाम बदल कर बोलें।

#### मंगल पीठिका दोहा पूर्ववत्

॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

रस जीवन अमृत कहै, जल को पण्डित लोक।
जल पूजा प्रमु की करो, करम कीच दे रोक॥१॥
नीच भाव कटते रहें, जल धारा के योग।
जल पूजा जिनरांज की, पावन भाग प्रयोग॥२॥

(तर्ज सुन अन आनत मोहे हांसी रे, पानी में मीन पियासी)

द्रत्य आन अधिकारी रे, करो जल पूजा मल हारी
॥ देर ॥ नीच आन काटे जल धारा, कीच कलंक दे टारी
रे ॥ क० ॥ १ ॥ प्यास चुकाती ताप चुकाती, करे तृपति
सुखकारी रे ॥ क० ॥ २ ॥ रस जीनन अमृत पद देती,
प्रभु गुण समताकारी रे ॥ क० ॥ ३ ॥ नीच गोत्र कर्मोद्रय
कटता, प्रभु पद की नलिहारी रे ॥ क० ॥ ४ ॥ उंच गोत्र
गंगाजल घट ज्यों, पूज्य ह्रप अन्तारी रे ॥ क० ॥ ५ ॥
मदिरालय मदिरा घट जैसे, नीच थान निवारी रे ॥ क०
॥ ६ ॥ झुम्भकार समयोत्र करम है, उंच नीच घट कारी
रे ॥ क० ॥ ७ ॥ उंचता धारो नीचता टारो, हरि कपीन्द्र

॥ काव्यस् ॥ लोकेषणाति तृष्णोदय वारणाय० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अहं परसात्मने ः गोत्र कर्म समुलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ।

जयकारी रे॥ क०॥ ८॥

॥ द्वितीय चन्दन पूजा ॥

॥ दोहा ॥

भले अजंग लगे रहें, विष नहीं व्यापत अंग। यह गुण चन्दन को मिला, कर प्रभु पूजा संग॥१॥ काटो या बालो भले, चन्दन भरे सुगंध। चन्दन गुण अद्भुत वरो, प्रभु एला सम्बन्ध॥२॥

( तर्ज-दयानिध दीजें यह वरदान-वनासिरि )

चन्दन पूज विचार करियें चन्दन सम आचार ॥ टेर ॥ जीते मरते उभय समय में, सदा सुगन्ध प्रचार ॥ क० ॥१॥ सग कुसंगी आन मिलो पर, विप का हो न विकार ॥ क० ॥२॥ धर्म-सुगन्धी जीवन पावन, उ'च गोत्र अवतार ॥ क० ॥ ३ ॥ पत्थर सग रगड पाकर भी, चन्डन शीवल सार ॥ क० ॥ ४ ॥ पीसो शीसो चन्दन को पर, होगा रस विस्तार ॥ क० ॥ ५ ॥ गुण धारी चन्दन पाता है, प्रभुपद का अधिकार ॥ क० ॥ ६ ॥ सुख में दुख में सम रस अपना, नित जीवन निर्धार ॥ क० ॥७॥ हरि कनीन्द्र सुचन्दन पूजा, माव धरम दातार 11 कि 11 ८ 11

॥ कान्यम् ॥ पापोपताप शमनाय महद्गुणाय० ।

मंत्र---ॐ हीं श्री अई परमात्मने\*\*\*गोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीचीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा।

# ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

कांटों में जीवन पला, पाया पूर्ण विकास। इन फूलों का देखलो, सौरम सुन्दर हास॥१॥ गुण में वँध कर फूल सब, हो जाते हैं हार। प्रभु पूजा से आप भी, पाओ यह अधिकार॥२॥

(तर्ज जमुनाजी में खेलें हरि राम लला०) फूलों से पूजो आव भरो, जीवन में पूर्ण विकास करो ॥ फू० ॥ टेर ॥ कांटों में जीवन पलता है, कांटों का दुख मनमें न धरो ॥ फू० ॥ १ ॥ कलियाँ खिल करके फूल वर्ने, खिलना सीखो मन मोद भरो ॥ फू० ॥ २ ॥ रेशे रेशेमें सौरभ है, गुण सौरम का विस्तार करो ॥ फू० ॥ ३ ॥ गुण में वँध फूल ये हार वर्ने, जन हार वनो वर विजय वरो ॥ फू० ॥ ४ ॥ भौंरों को ये रस देते हैं, जीवन रह दान विधान भरो ॥ फ़ु० ॥ ५ ॥ स्व ठौर फूल शोभा पाते, पाओ शोभा वह काम करो ॥ फू० ॥ ६ ॥ उत्तम इल फूल को जग चाहे, उत्तम इल सीगा में विचरो ॥ फू० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र जीवन क्रुसुम कली, आतम अर्पण करते न डरो ॥ फू० ॥ ८ ॥

४६१

।। काल्पम् ॥ चश्चत्सुपश्चश्र वर्ण विराजिमिर्वे० । मन्त्र—ॐ दी श्री अर्ह परमात्मने\*\*\* गोत्र कर्म समृत्रोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय पुष्प यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

पड़ कर भी जो आग में, जग को देत सुगन्थ । धूप जन्य जीवन करो, उत्तय गति प्रयन्थ ॥१॥ धूप धूम रंगी बनो, साधक साधु महान । प्रसु पूजा कर पूच्य पद, पाओ पुण्य प्रधान ॥२॥ ( वर्ज-अवधू सो योगी गुरु मेरा॰ आशायरी )

घूप पूज बड़ भागी करते घूप पूज घन मागी ॥ टेर ॥ घूप घूम रंगी जीवन जन, भाव सुपावन मृरते । प्रम्न पद सगी होकर के जो, लोकोचम पद बरते ॥ क० ॥ १ ॥ घूप द्यांगी धर्म द्यांगी, जो जीवन आचरते । घूप पूम गांति कर्ण्यदिया में, गुण ठाणा अनुसरते ॥ क० ॥ २ ॥ घूपालम्बी घ्यान द्यामें, कर्म कीटाणु मरते । स्वस्य माव अजरामर पदवी, सहज्ञानन्दी घरते ॥ क० ॥ ३ ॥ घूप घूम सौरम गुण घारी, प्रम्न पद पूजा करते । दुर्गति दूर

निवार समुन्तत, उत्तम कुल प्रति चरते॥ क०॥ ४॥ जीव विषाकी गोत्र करम वश, नीच कुले अवतरते। पर ऊँचे कर काम हमेशा, ऊँच गोत्र अधिकरते॥ क०॥ ४॥ हिरकेशी और चित्त संभूति, धन साधु पद वरते। छट्ठे गुणठाणे अनुदय से, ऊंच गोत्र संस्करते॥ क०॥ ६॥ वीस कोडाकोडी सागर की, उत्कृष्टी स्थिति वन्धे। लघु अन्तरमुहरत की जानी, लागी धरम के धंधे॥ क०॥ ७॥ गोत्र करम सत्ता क्षय होती, चौदशमें गुण ठाने। हिर कवीन्द्र आतम परमातम, होता तन्मय ताने॥ क०॥ ८॥

। कान्यम् ॥ स्फूर्जत्सुगन्ध विधिनोर्घ्याति प्रयाणे० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परसात्मने ःःः गोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धूपं यजासहे स्वाहा ।

### ॥ पंचम दीपक पूजा ॥

### ॥ दोहा ॥

जीवन भर जलता रहे, सींच सींच कर स्नेह।
पर प्रकाश करता रहे, देखो दीपक एह ॥ १ ॥
दीपक पूजा में सभी, लाओ ऐसे भाव।
स्वपर प्रकाशक आप भी, होंगे पुण्य श्रभाव॥२॥

( तर्ज-मन मोहनजी जगतात, वात सुणो जिनराजजी रे )

प्रभु पूजा में भर भाव, दीव जगाओ रे। प्रभु ज्योति से आतम ज्योत, सहज उपाओ रे॥ प्र० ॥ टेर ॥ सद-गुणियों से गुणराम. मन में घरना रे । निज गुण का भी अभिमान, आप न करना रे॥ प्र०॥ १॥ ग्रूण द्वीप का लेश विशेष, क्लेश बढावे रे । गुणहोष तजो गुणठाण, ऊँचे चढावे रे ॥ प्र० ॥ २ ॥ नित ज्ञानी के सत संग, रग जगाओं रे। तस्य ज्ञान की वात उदात्त, अग लगाओ रे ॥ प्र० ॥ ३ ॥ श्रुत धारी अनुभव योग, मार्ग बतावें रे। कृत कर्म सहा भन रोग, द्र गमार्वे रे॥ प्र०॥ ४॥ बहु श्रुव हैं दीन दयाल, टाल असावना रे। ऊँच गोत्र करम सम्बन्ध, होता धन धन रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ न्याय धर्म करम अधिकार, हो सदाचारी रे। ऊँच गोत्र आचार विचार, हो सागारी रे॥ प्र० ॥ ६ ॥ नीच गोत्र के आश्रव दूर, दूर निवारो रे। प्रशु पूजा में विधियोग, माव विचारो रे॥ प्र० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र दीपक पूज, हो उपयोगी रे। ऊँव गोत्र उदय विस्तार, हो सुख भोगी रे ॥ प्र० ॥ प्र० ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिव मार्ग सुदर्शनाय० । मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने "गोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा ।

### ॥ वष्ठम अक्षत पूजा ॥

॥ दोहा ॥

भारी सूसल सार से, छिल जावे सव अंग। तव अक्षत संसार में, पाता है प्रभु संग॥१॥ प्रभु संगी अक्षत वर्ने, अक्षय सुख भण्डार। अक्षत पूजा में भरो, यही भाव सुविचार॥२॥

( तर्ज-तेरी सुमतिनाथ जय हो )

अक्षत पूजा प्रभु की करते, अक्षय सुख भण्डार होता।
पूजा परमाधार प्रभु की, कर्ताजन भव पार होता
॥ अक्षय०॥ देर ॥ अक्षत गुण अधिकारी जन का, जीवन
जय जयकार होता ॥ अक्षय० ॥ १ ॥ पढ़े पढ़ावे जिन
आगम को, निज आतम स्वीकार होता ॥ अक्षय० ॥ २ ॥
निज पर आतम को स्वीकारा, तो हिंसा प्रतिकार होता
॥ अक्षय० ॥ ३ ॥ आतम पथके अनुशासन में, गुण
थानक विस्तार होता ॥ अक्षय० ॥ ४ ॥ षड् दर्शन खण्डन
मण्डन से, अक्षत गुण अविकार होता ॥ अक्षय० ॥ ५ ॥

जिन दर्शन विरहित हो उसका, जीना मरना मार होता ॥ अक्षय० ॥ ६ ॥ नीच गोत्र के संस्कारों से, दुख मय यह संसार होता ॥ अक्षय० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्ट्र तिरना हो उन को, जिन दर्शन आधार होता ॥ अक्षय० ॥ ८ ॥

॥ कान्यम् ॥ कृत्वाऽक्षर्तः सुपरिणाम गुणैः प्रशस्तं० । मन्त्र—ॐ ही श्रीं अर्हं परमात्मने ''गोत्र कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय अक्षत पजामहे स्वाहा ।

॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

आहारक तेरह कहे, गुणठाण मगवान।
औदारिक पुद्गल ग्रहण, है आहार विधान ॥१॥
नैवेद्य पुद्गल रूप है, प्रश्व चरणे दो चाद।
त्यागभान परिणाम गुण, अनाहार हो गाद॥२॥
(तर्ज—अब तो प्रश्व जी का लेली शरन—राग भैरेपी)
नैवेद्य प्जा अति आनन्द ॥ मै०॥ देर ॥ आतम अपण
प्रश्व चरणों में, प्जा काटे करमों का फद ॥ नै० ॥ १ ॥
पुद्गल ग्रहणे नीच गोन का, दो गुण ठाणे तक हो गंध
॥ नै० ॥ २ ॥ ट्रप पांच तक ही होता है, होता है मारी

कोत्र का सुखद सम्बन्ध ॥ नै० ॥ ४ ॥ चौदहर्वे गुणठाणे तक ही, उंच गोत्र का उदय प्रबन्ध ॥ नै० ॥ ४ ॥ सत्ता भी क्षय होती है वह, अगुरुष्ठघु आतम निर्द्धन्द ॥ नै० ॥ ६ ॥ पुद्गल भाव वियोग प्रकटते, अनाहार पद परम आनन्द ॥ नै० ॥ ७ ॥ नैवेद्य पूजा कर नित मांगें, अनाहार पद हिर कवीन्द्र ॥ नै० ॥ ८ ॥

॥ कान्यस् ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा मधुर प्रचारे । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्सने'''''''गोत्र कर्म समुलोज्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

## ॥ अष्टम फल पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

ऊंच गोत्र फल पुण्य का, ऊंचे हों आचार। नीच गोत्र फल पाप का, नीचे हों व्यवहार॥१॥ ऊंच गोत्र फल योग से, फल पूजा विस्तार। लोक शिखर ऊंचे बसो, जहँ सुख अपरंपार॥२॥

( तर्ज नुम तो भले विराजो जी सांवरिया० )

पुण्य फल उंचा होता जी, प्रश्च पूजा प्रमाय ॥ पुण्य० ॥ टेर ॥ अभ्रव बन्धी गोत्र करम फल, सादि सान्त कहारे । बीज सब्के मोती पोना, जाने सो फल पावे ॥ प्रण्य० ॥ २ ॥ जीन विषाकी गोत्र करम यह, पगवतं मानी । नीच गोत्र को ऊंच करे धन, उमकी जिन्डगानी ॥ प्रण्य० ॥ २ ॥ ऊ'च गोत्र में जनम लिया अन, करो ऊँच कामा । दर्शन ज्ञान चरण अधिकारी, परणो शिन्समा ॥ पुण्य० ॥ ३ ॥ होने अगर गुण हीन कांड जन, करो न अपमाना। निज ग्रुग का अभिमान करो मत, यह भी दुखदाना ॥ पुण्य० ॥ ए ॥ कोई भी हों तीर्यंकर पा, चक्रवर्ती राजा । कर्म अवाघा उदय काल. फल पार्यंगे ताज्ञा ॥ पुण्य० ॥ ४ ॥ नीच कहो मत कमी किमी को. धींच नीच रेखा। सदा सदाचाराँ का निज में. कर लेना लेखा ॥ प्रण्य० ॥ ६ ॥ सुख सागर भगवान महोदय, जिन हरि पूज्य प्रधाना । निर्भय भाव जिनागम बोर्लं, निजका करो निदाना॥ पुण्य०॥ ७॥ निजमें ऊंच बनो माथी को, ऊंच बना देना। दिव्य करीन्ट्र निजय फल पाजी, कट करम सेना ॥ प्रम्य० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ पीयृप पेशल स्मोत्तम भाव पूर्णः ।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्द परमात्मने \*\*\* गोत्र कर्म गमुनोन्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय कर्न यजामहे स्वाहा।

#### ॥ बन्दरा ॥

(बार्क्ष दिर को पूना ( अन्तराप कर्म निवास्त पूना ) के बान्त में प्रकारित कट्या बोर्ट । }

# आठवें दिन अन्तराय कोर्स निवारण पूजा पढ़ावें

# ॥ अन्तराय कर्म निवारण पूजा॥

[ प्रारम्भ में मंगल पीठिका के दोहे पहले दिन की पूजा ( ज्ञानावरणीय कर्म निवारण पूजा ) से देखकर वोलें। प्रति पूजा में काव्य भी पहले दिन की पूजा के समान वोलने होंगे। मंत्र में कर्म नाम बदल कर वोलें। ो

# मंगल पीठिका दोहा

पूर्ववत्

### ॥ प्रथम जल पूजा ॥

॥ दोहा ॥

भव जल तिरना हो यदि, जल पूजा लो धार। जलः तीर्थ जनता तिरे, तीर्थ तारणहार॥१॥ द्रव्य भाव दो तीर्थ हैं, द्रव्यालम्बी भाव। तीर्थ मेटो भाव से, परमातम पद दाव॥२॥ ( तर्ज—तावडा घीमी पड़जा रे )

तीर्थ जल पूजा नित करियें, तिरना हो संसार सार, जिन पूजा चित धरिये ॥ तीर्थं० ॥ टेर् ॥ विधन घना घन कर्म पना है, आश्रव अभियोगे, इसीलिये जड रूप जीव, दुर्गति में दुख भोगे ॥ तीर्थं० ॥ १ ॥ आपा मूल फँसा जह पुद्गल, परिणामे चेतन। अनजाने मिध्यात्व भाव मय, होता इत जीवन ॥ तीर्थं ।। २ ॥ जान भजो जिन देव तीर्थ में, ज्ञान विशद होता। जग-जाता यह आतम हरदम, विषयों में सोता ॥ तीर्थ ॥ ३ ॥ परमारय से क्यों हरो. हरो हिंसा को आचरते। खाते पीते भोग कर्म में महारंभ करते ॥ तीर्थ० ॥ ४ ॥ परमारथ का मूल कहा. सम्यात्व इसे धारो । परमातम पद पूज श्रातमा, अपना निर्द्धारो ॥ तीर्यं० ॥ ५ ॥ आतम ध्यान पत्रन हटते हैं. विधन धनाधन थे। बढ़ जार्ने अभिराम आरम गुण, ठाने नवे नवे ॥ वीर्य० ॥ ६ ॥ मारे मारे फिरो जरे! सोचो हे भनि प्रानी १। दुर्लभ नरमन मिला गुगुरमम, सुन हो जिनमणी ॥ तीर्घ० ॥ ७ ॥ अन्तराय हो दुर आप हो, निज बातम घन की। हरि करीन्द्र जप वरों भरो, ज्योति नत्र जीवन की ॥ वीर्षः ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ लोकेषणाति तृष्णोदयं वारणाय० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने "अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्री वीर जिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ।

# ॥ द्वितीय चन्दन पूजा॥

॥ दोहा ॥

जीवन चन्दन रूप हो, गुण सुगन्ध भर पूर।

अपकारी उपकार कर, प्रभु पद पूज सन्र ॥१॥ चन्दन पूजा भावना, हरदम राखो आप। प्रभु पद तिलक विधानतें, मिले मोक्षपद छाप॥२॥ ( तर्ज - कैंसे कैंसे अवसर में गुरु राखी लाज हमारी ) चन्दन पूजा करियें प्रभुकी, चन्दन पूजा करियें रे ॥ टेर ॥ जम वन्दन जिन चन्द चरण में, चन्दन पूजा करियें रे। कर्म निकन्दन द्वंद न रहते, आनन्द कन्द आदरियें रे ॥ चन्दन० ॥ १ ॥ कर्म आठवां अन्तराय वह, होता पंच प्रकारा रे। निज में परमें और उभय में, होता है दुख भारा रे ॥ चन्दन० ॥ २ ॥ अन्तराय देने पर पर को, उसके फल में भजना है। अन्तराय फल निज को निश्चय, होता यार्ते तजना रे॥ चन्दन०॥ ३॥ दान अगर देवा हो कोई, उसमें रोक लगावे है। वन से मन

से और वचन से, अन्तराय वह पावे रे ॥ चन्द्रन० ॥ ४ ॥ कृषण कपीला दासी प्रातः, मुखदर्शन दुरायायी रे । नाम लियाँ रोटी रोजी में, हो जाता अन्तरायी रे ॥ चन्द्रन० ॥ ४ ॥ अक्षय आतम गुण नहीं पावे, दान विवन करतारा रे । घाती करम अन्तराय निवारो, हो सुख अपरपारा रे ॥ चन्द्रन० ॥ ६ ॥ प्रश्चपद पूजा दान प्रसमे, अन्तराय कट जाता रे । सौभागी श्वमनामी दानी, जम जिसका जज माता रे ॥ चन्द्रन० ॥ ७ ॥ आधि व्याधि उपाधि विविध मव, पाप ताप नहीं होता रे । हरि कवीन्द्र प्रश्च चन्द्रन पूजा, मिटे चार गित गोता रे ॥ चन्द्रन० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ पापोपताप शमनाय महट्गुणाय० । मन्त्र —ॐ हीं श्रीं अर्हं परमारमने 'अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीजीर जिनेन्द्राय चन्दन यज्ञामहे स्त्राहा ।

#### ॥ तृतीय पुष्प पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

फूलों में रस है भरा, फूलों भरी सुवास। फूलों से पूजो प्रश्च, रस वासित हो खास॥१॥ फूलों से कोमल अधिक, वज्र कठोर निशेष। अर्सत जीवन फूल से, पूजो यश्च हमेश॥२॥ ( तर्ज-धन धन ऋषभदेव भगवान युगला धर्म निवारण वाले )

फूल से कोमल हैं भगवान्, हृदय करूणा रस भरने वाले। फूल से पूजो श्री भगवान, सुवासित चित को करनेवाले ॥ टेर ॥ प्रश्च की पूजा लाभ अनन्त, लाभ अन्तराय का होता अन्त । अचिन्तन लाभ विषय भगवन्त, पूजो लाभ को लेनेवाले ॥ फू० ॥ १ ॥ नफा नित दीखे अपरंपार, टोटा लगता वारंबार। लाभ में अन्तराय अधिकार, समक्षो लाभ को लेनेवाले ॥ फू० ॥ २ ॥ दान से लाभ लाभ से दान, दोनों में है भाव प्रधान। विवेकी करलो अनुसन्धान, दान से लाभ को पानेवाले ॥ फू० ॥३॥ अगर हो लास विधन का जोर, सिलती कहीं न उसको ठोर । वनते साहुकार भी चोर, करम चक्कर में आनेवाले ॥ फू० ॥ ४ ॥ जल थल नम में काम अनेक, करलो होवे लाम न नेक। सोचो कारण कौन विवेक, लाभ में लिप्सा रखनेवाले ॥ फ़्० ॥ ५ ॥ देकर अन्तराय आनन्द, मानो तभी लाभ में फंइ। होते होता है आक्रन्द, करम निश्चित फल देने वाले ॥ फू० ॥ ६ ॥ पाओ प्रसु पूजा का लास, जगती ज्योति है अभितास । कहीं भी होता नहीं अलाभ, पुण्य फल हैं सुख देनेवाले ॥ फू० ॥ ७ ॥ पुद्राल लामे रही उदास, आतम लामे हो सुखराश । हरि कवीन्द्र पद अविनाश, सहज सुखसिद्धि पानेवाले ॥ फ्० ॥ ८ ॥ ॥ कान्यम् ॥ चश्चत्सुपश्चार वर्ण विराजिमिवें० ।

मंत्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने "अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा।

### ॥ चतुर्थ धूप पूजा ॥

॥ दोहा ॥

उढे धुआं क्यों घूप से, करम धुआं उडजाय ! भोग किटाणु रूप में, रोग किटाणु नशाय ॥१॥ वायु मण्डल शुद्ध हो, मन पावन हो जाय । प्रसु की पूजा घूप से, करो सदा सुखदाय ॥२॥

( तर्ज — इक्स्मी छीछा पावे रे सुन्दरः )
भोग रोग का मूळ, भविक जन भोग रोग का
मूळ। यही अनादि भूळ, भविक जन मोग रोग का मूळ
॥ टेर ॥ प्रभ्र प्जा में भोग त्याग कर, योगी जन बन
जावे। त्रिभुवन प्रभुता पूरण भावे, अध्यातम छय लावे

॥ भविकः ॥ १ ॥ एक चार उपयोग में आवे, सोही भोग कहावे । बार बार उपयोग में आवे, वह उपभोग

लखावे ॥ भ० ॥ २ ॥ वर्ण गन्ध रस स्पर्श सभी ये, हैं पुद्गल गुण खासा। जय तक है संसारी जीवन, तय तक भोग की आशा ॥ भ० ॥ ३ ॥ खान पान रस भोग विघन से, अन्तराय वंध जाता। अन्तराय उदये मन वांछित, वस्तु जन नहीं पाता ॥ भ० ॥ ४ ॥ भोग के साधन सन्मुख होते, चाह हृद्य में रहते। काम न होता होती अरुचि, परवद्यता दुख सहते ॥ भ० ॥ ५ ॥ प्रभ् प्जा अन्तराय निवारे, सुर नर सुख विस्तारे। सद्गुरु संग रंग अविनाशी, आत्म रमरणता धारे ॥ भ० ॥ ६ ॥ श्रोग विधन प्रकृति कट जाती, योग निष्टत्ति होते। आतम गुण रमणी गति उत्तम, मोती में मोती पोते ॥ भ० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र करो प्रभू पूजा, भोग विवन मिट जावे। आतम भोगी योगी जगमें, यश कीरति रति षावे ॥ भ० ॥ ८॥

॥ कान्यम् ॥ स्फूर्जत्सुगन्ध विधिनोर्ध्वगति प्रयाणे० । सन्त्र—ॐ हीं श्रीं अर्ह परमात्मने ःःः अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय धृपं यजासहे स्वाहा ।

### ॥ पंचम दीपक पूजा ॥

्र ॥ दोहा ॥ दीप्रकं भावे दीपता. पूजो श्रीनिनराज ।

/आतम ग्रण आस्त्राद कर, पाओ सुखद स्वराज॥१॥ रहन सहन उपभोग को, करदो प्रम्न पद मेट। देता है पाता वही, यही नियम है जेट ॥२॥ ( तर्ज-जाओ जाओ हे मेरे साधु रही गुरु के संग ) कर दो कर दो प्रश्न के चरणों मे उपभोगों का त्याग । भर दो भर दो अपने जीवन में परमातम अनुराग ॥ देर ॥ जो देता है सो पाता है, हो जाता जग जेठ । बादल देखो उपर रहते, सागर देखो हेठ ॥ क० ॥ १ ॥ उपमोक्ता उपमोग करें क्या ?, साधन सीमित देख। इसीलिये मागड़े रगडे हैं, अन्तराय की रेख ॥ क० ॥ २ ॥ सतोपी सुरित्ये रहते हैं, धरो हृदय सन्तोप । प्रश्रपद पूजा में प्रकटेगा, बही याव निर्दोष ॥ क० ॥ ३ ॥ उपभोगों मे फॅसे देवता, दुख पाते भरपूर । अन्त समय छह महीने पहिले. मिट जाता है नूर ॥ क० ॥ ४ ॥ पुद्गल साधन उपमोगी की, सदा दुर्दशा जान । यहां वहां चारों गतियों मे, होता दुःख महान ॥ क० ॥ ५ ॥ आतम गुण उप- भोगी निश्चय, हो जाता भगवान । प्रमु पूजा में पुद्गल त्यागो, पाओ आतम ज्ञान ॥ क० ॥ ६ ॥ भोग और उपभोगों से जो, रहते सदा उदास । जनम मरण कृल्याण उन्हीं का, जगदीपक प्रकाश ॥ क० ॥ ७ ॥ जग दोपक जिनदेव चरण में, दीपक पूजा एह । हिर क्वीन्द्र परमातम ज्योति, दीपित होवे देह ॥ क० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ सम्पूर्ण सिद्धि शिव मार्ग सुदर्शनाय० । मनत्र—ॐ द्वीं श्रीं अर्ह परमात्मने" अन्तराय कर्म समुलोच्छदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय दीपकं यजामहे स्वाहा ।

### ॥ षष्ठम अक्षत पूजा ॥ ॥ दोहा ॥

अक्षत स्वस्तिक साधना, चार गति दे चूर।
रत्न त्रय विस्तार से, हो शिव सुख भरपूर ॥१॥
अक्षत पद प्रमु पूजते, वीर्य विघन हो दूर।
सरल समुज्जवल भावसे, चमके आतम नूर॥२॥

(तर्ज सुणो चन्दाजी सीमन्धर परमातम पासे जावजो ) हो आतमजी परमातम पूजा नित कीजै भाव से ॥ टेर ॥ जो हैं अक्षत पद अविनाशी, शास्त्रत सुख शिवपुर के वासी। हो कर अक्षतपद अभिलापी॥ हो आतमजी० ॥ १ ॥ कर पूज्यों की पूजा मिक्त, विकसित होती आतम शक्ति । फिर द्र नहीं रहवी मुक्ति ॥ हो आतमजी० ॥२॥ शक्तित गुण अपना है जानो, अन्तराय लगा उस पर मानो । भडारी जैसा पहिचानो ॥ हो आतमजी० ॥३॥ प्रमु भक्ति शक्ति आचरना, श्वायिक मावे क्रम अनुसरना ! शक्ति अनन्त अपनी बरना ॥ हो आतमजी० ॥ ४ ॥ विषयों में शक्ति श्रोत बहा, जह में जह सा हो जीव रहा। इससे द्रख पाचा अरे महा॥ हो आतमजी० ॥ ५॥ परमातम भक्ति शक्ति लगे, कर्मी की सेना दर भगे। अक्षत ग्रण परिणति सहज जमे ॥ हो आतमजी० ॥ ६ ॥ हो सरल समुज्ज्ञल मान भरे, अक्षत गुण आतम में उभरे। आतम परमातम हो विचरे ॥ हो आतमजी० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र प्ररुपारथ योगी, वीर्यान्तराय क्षय अनुयोगी। आतम होता आतम मोगी ॥ हो आतमजी० ॥ ८ ॥

 श कान्यम् ॥ क्रुरबाऽक्षतैः सुपिरणाम गुणैः प्रशस्तं० ।
 मन्त्र---ॐ हीं श्रीं अई परमारमने ''अन्तराय कर्म समूलोच्छेदाय श्रीनीर जिनेन्द्राय अक्षतं यज्ञामहे स्वाहा ।

## ॥ सप्तम नैवेद्य पूजा ॥

॥ दोहा ॥

अमृत गुण नैवेद्य से, पूजो परम दयाल। आतम अमृत रस मिले, मिटे श्रूख जंजाल॥१॥ श्रूखा सब संसार है, श्रूख सरा है दुःख। श्रूख सिटे शगवान से, शजो मिटे भव श्रूख॥२॥

( तर्ज-अपनी करणी के फल सव पाया )

मिट जाय भरम, कट जाय करम अन्तराया । पूजो नैवेद्य से जिनशया। मिट जाय० ॥ टेर ॥ दान लाभ भोग उपभोगी, बीर्य लव्धि पंच उपयोगी। जीव गुण हैं ये खास, घाती कर्मों के पाश दुखपाया ॥ पूजो० ॥ १ ॥ जीव गुण ये जड्गत होते, अतएव जीव खाता गोते। भटका चौरासी लाख, रही नहीं कोई साख भरमाया ॥ पू० ॥ २ ॥ भ्रुव बन्धी भ्रुवोदयी जानो, भ्रुवसत्ता को पहिचानो। देशघाती ये पंच, इनका भारी समसाया ॥ पू० ॥ ३ ॥ पांचों अन्तराय ये हैं अपरावर्तमान की छाप। जीव में हो विपाक, जैसे आमों में आक उपजाया ॥ पू० ॥ ४ ॥ प्रकृति स्थिति रस ओ प्रदेशे, बन्ध चडविध बहुविध वेशे। सोचो कर्म विपाक, तोड़ो ताक ताक कर उपाया ॥ पू० ॥५॥ सागर कोडा कोडी तीस, बन्य उत्कृष्ट कहे बगदीश । गुरुगम आगम सार, कर विवेक विचार हो अमाया ॥ पू० ॥६॥ दश गुणठाणा तक बन्धे, सत्तोदय वारह सन्धे । अन्त क्षायिक भाव, पुरुपार्थ प्रभाव को जमाया ॥ पू० ॥ ७ ॥ हरि कवीन्द्र अन्तराय तोडो, आतम से आतंम जोडो । लिथ पच प्रयोग, भरमाव वियोग सुख पाया ॥ पू० ॥ ८ ॥

॥ काव्यम् ॥ प्राज्याज्य निर्मित सुधा मधुर प्रचारै० । मन्त्र---कें हीं श्री अर्ह परमारमने ं अन्तराय कर्म समुलोच्छेदाय श्री बीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

#### ॥ अष्टम फळ पूजा ॥

॥ दोहा ॥

निज पूरा कृत करम फल, दुख भी हो सुदा रूप।
फल पूजा प्रश्च की करो, फल मत चाहो चूप॥१॥
प्रश्च पूजा फल की कथा, कौन कहे विचार।
पहां वहां चारों तरफ, हो सुदा अपरंपार॥२॥
(तर्ज-मत मान करो अपमान करो जीवन जल वह जायगा)
प्रश्च पूजा करो, प्रश्च पूजा करो, आया विघन मिट

जायगा ॥ टेर ॥ साधु सताये जीव दुखाये, दुनिया में झ्ठे जाल रचाये। घोर विघन वन जायगा॥ हां प्रसु० ॥ १ ॥ हँस हँस के बांधेकरमों की बाधा । होगी उदय जब काल अवाधा । रोने से छूट नहीं जायगा ॥ हां प्रसु० ॥ २ ॥ हिंसा तजो तजो झुठ ओ चोरी, विषय तजो तजो समता की मोरी। जीवन सफल हो जायगा ॥ हां प्रभु० ॥ ३ ॥ कुमति कुटिल कुसंग न करना, ज्ञानी गुरु सुतसंग विचरना। जीवन जंग जीत जायगा॥ हां प्रभु० ॥ ४ ॥ अन्तराय यह कर्म अनादि, परंपरा हरे आतम आजादी। दर्शन करो हट जायगा॥ हां प्रभु०॥ ५॥ प्रभु दर्शन दूर आप भगाता, प्रभु वन्दन वर वांछित विधाता। पूजन शिवफल पायगा ॥ हां प्रभु० ॥ ६ ॥ सुखों के सागर भगवान स्वामी, हरि पूज्य प्रभु अन्तरयामी । कर पूजा तुं पूज्य वन जायगा ॥ हां प्रभु० ॥ ७॥ दिव्य कवीन्द्र प्रभु चरण शरण से, मुक्ति मिलेगी जन्म मरण से। परमात्म पद प्रकटायगा ॥ हां प्रभु० ॥८॥ ॥ काव्यम् ॥ पीयृष पेशल रसोत्तम भावपृणैः० ।

मन्त्र—ॐ हीं श्रीं अई परमात्मने "अन्तराय कर्म समृलोच्छेदाय श्रीवीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा ।

॥ कल्य ॥ ॥ दोहा ॥

समय समय में होत है, सात करम का बन्व।
आयु सहित ही आठ का, बन्च दुःख अजुबन्च ॥१॥
आठ करम कटते प्रकट, आतम गुण हो आठ।
कर्म चूर तप कर वरो, आठ तिद्धि के ठाठ॥२॥
(तर्ज-गायो गायो रे. महावीर जिनेश्वर गायो)

पायो पायो रे, धन धाजन जैन सवायो॥ टेर ॥ शासनपति श्रीवीर जिनेश्वर, श्रीमुख से फरमायो। कर्म निवारण आत्म आठ गुण, यथाशक्ति तप ठायो रे ॥ घन० ॥ १ ॥ प्रवचन सारोद्धार आचारे, सुविहित विधि सममायो । तप उद्यापन उत्सव पूजा, प्रमावना मन लायो है।। घन० ॥ २ ॥ खरतर गण नायक सुख साग्र, श्रीमगवान सहायो । जिनहरिसागर सद्गुरु श्रुणे, गुरुगम पोध बढायो रे ॥ धन० ॥ ३ ॥ वर्तमान जिनवानन्दसागर, धरीकार सुखदायो । आहा रंगे माव उममे, परमातम गुण गायो रे । धन० । ४ ॥ पास फलोदी गुरु' तीरय में चौमासो थिर ठायों। दो हजार तेरह संवत में, काती पुनम लय लायो रे ॥ धन० ॥ ४ ॥ सद्गुरु प्रस्थापित विद्यालय, विद्यारिय सप्रदायो । कर्म निवारक प्रसु गुण पूजा, पारत रस वरसायो रे ॥ धन० । ६ ॥ आतम भाव प्रधान निरूपण, सहज समाधि उपायो । कर्म आठ धन काठ जला कर, आठ परम गुण पायोरे ॥ धन० ॥ ७ ॥ पाठक दिव्य कवीन्द्र निजातम, बोध बुद्धि हित गायो । परमातम पद पूजा गाते, अजर अमर पद पायो रे ॥ धन० ॥ ८ ॥

